

Upanishads. Kena-upanishad Kenopanisad

BL 1120 K45 P37 1919





Porne Oriental series, no. 3



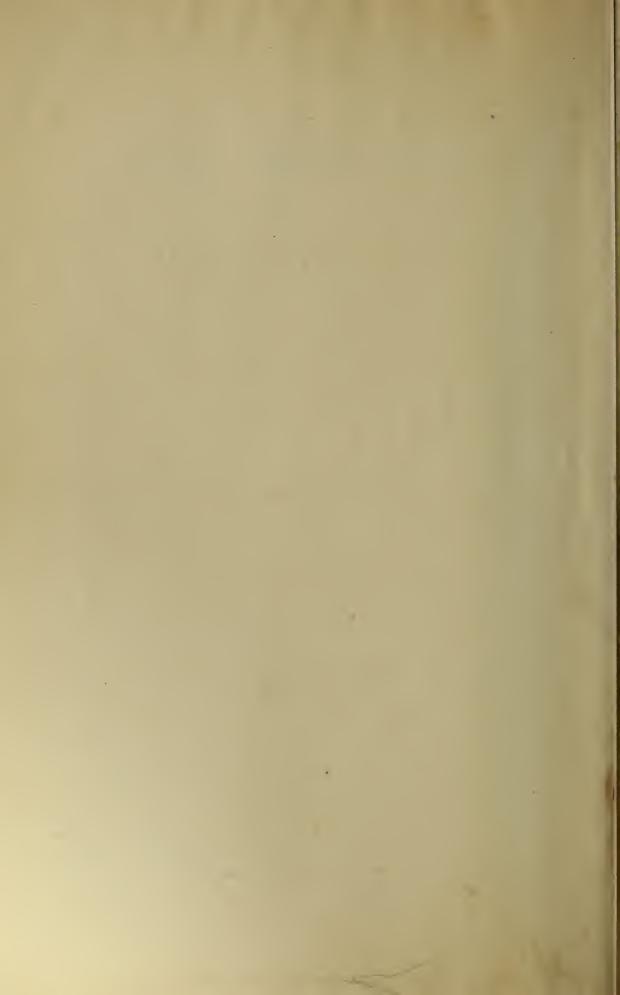

Upanishads. Kena upanishad



# केनोपनिषत्

### श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतपदवाक्यभाष्याभ्यां

तथा

#### श्रीरंगरामानुजकृतप्रकाशिकया

च समेता
पंडित श्रीधरशास्त्रि पाठक
संस्कृताध्यापक डेकन कॉलेज
इत्येतैः

स्वनिर्मितया वालबोधिन्या समलंकृता



िन्। पुण्यपत्तनम् ओरिएंटल बुक सप्लाइंग एजन्सी १९१९

Tonog Astronog

88,2.50

engo

BL 1120 K45P37 1919

डॉ॰ नरहर गोपाळ सरदेसाई इत्येतेषां कृते पुण्यपत्तने जगद्धितेच्छु-मुद्रणालये केशव रावजी गोंधळेकर इत्येतैर्मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीता



#### PUBLISHER'S NOTE.

The Bombay University has prescribed for the B. A. Hono urs Course for the year 1920 Kena and Katha Upanishads with the of Sankarâchârya and Ranga-Râmânuja. These two Commentaries have been already published separately in the Anandashram Series and elsewhere but they together cost a good deal and were besides inconvenient for a comparative study as the student had to handle two separate Volumes for the purpose. To obviate this difficulty we have now published both the Bhâshyas together and have besides added a new and lucid Commentary by Mr. Shridhar Shâstri Pâthak of the Deccan College. This last Commentary will be found very useful for students whose difficulties have been all anticipated and explained in easy language, so that the Commentary fully justifies its name Bâlabodhinî. It must be stated however that the simplicity of the Bâlabodhinf has been attained after great effort and no pains have been spared to give in it appropriate extracts from Adhikarana-ratuamâlâ, Sâbara-bhâshya and other texts in order to throw light upon the many knotty points of Mîmâmsâ which abound in the Ranga-Râmânuja Bhâshya in particular.

In the Introduction the learned Shastri has given the leading views of Oriental scholars like Weber, Deussen, Regnaut and Max muller on the Upanishads in question, has refuted them where necessary, and has besides offered his own views based upon independent critical research. The Appendices form another useful feature of the volume. We hope therefore that our students and the world of Sanskrit scholars generally will show their appreciation of the learning and industry of Mr. Shridhar Shastri by purchasing this volume which is designed for them.

MANAGER.

Griental Book-Supplying Agency, 13 SHUKRAWAR, POONA CITY.

# अनुक्रमणिका *- जा*

| १ प्रास्ताविकम् ।       |                       |              | • • • • | •••• | १-२१ |
|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|------|------|
| १ वेदवेदान्तयोः         | सम्बन्धः              | • • • •      |         |      | 3    |
| ८२ उपनिषदः              |                       |              |         |      | ?    |
| ३ उपनिषदां स्व          | रूपम्                 |              |         | •••• | 8    |
| ४ उमाहैमवतीश            | व्द्योर्वि <b>च</b>   | ारः          |         |      | E    |
| ५ उतदुपनिषत्स्थ         | गोपासना। <sup>द</sup> | वेचारः       |         |      | (    |
| ६ पद्भाष्यवाक्य         | <b>।</b> भाष्ये       | ••••         |         | •••• | (    |
| ७ अद्वैतमतम्            |                       |              | • • • • | ***  | १२   |
| ८ विशिष्टाद्वैतमत       | नम्                   | ••••         |         |      | १९   |
| ९ अद्वैतविशिष्टा        | द्वैतमतयोवै           | वेलक्षण्यस्य | स्थलानि | •••• | १७   |
| १० प्रकाशिका            |                       | •••          |         |      | १९   |
| ११ वालबोधिनी            |                       | • • • •      |         |      | २०   |
| २ केनोपनिषद्याख्यात्रय  |                       |              |         |      | 8-89 |
| ३ व्याख्यात्रये बालबोधि | नी।.                  |              |         | 8    | €-(8 |
| ४ व्याख्यात्रयगतवचसां   | लब्धालब               | धक्रमेण सू।  | चि:     | (    | 9-90 |

#### अथ प्रास्ताविकं किंचित्।

#### 

१ वेद्वेदान्तयोः संदन्धः।

विदितमेवेदं विचारशीलानां यहुः खिजहासामुखपरीप्सानिमित्तं प्राण-भृतां प्रवृत्तिस्तत्र प्रायो बहव ऐहिकसुखार्थमेव यतन्ते न पारहौिक-काम्युदयश्रयोनिमित्तम् । केचित्तु होकिकसुखस्यानित्यतां निरूप्य पार-लौकिकाभ्युद्यार्थे प्रयस्यन्ति । परन्तु नाधिगच्छन्ति तदुपायम् । तन्निमित्तं परमेश्वरनिः श्वासभूतो वेदो यज्ञादिसाधनान्युपदिदेश । ततः स्वर्गादि-पारलैकिकसुखमपि " यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य-चितो लोकः क्षीयते " इत्यादिवचसा क्षयीति ज्ञात्वा केचन परमश्रेयः-साधनभूतं ब्रह्म जिज्ञासवो वभूवुस्तद्धं वेदेनैव कासुचिद्शिवास्याद्यप-निषत्सु मन्त्रान्तर्गतासु ब्रह्मोपदिष्टम् । परं मन्त्रभागस्याख्यायिकादि-रहितत्वेन दुर्विज्ञेयत्वान्मन्त्राणां व्याख्यातृभिर्वाह्मणप्रणोतृ।भिस्तैस्तैर्भहार्षिभिः कर्मकाण्डप्रतिपादनानन्तरमुपासनाविटतास्तास्ता उपनिषदः ममास्नाताः । एवं चैतित्सद्धं यन्मन्त्रात्मको योऽपौरुषेयो वेद्भागस्तत्र विस्तरशो यज्ञादि कर्म प्राणायि यद्थं सकलापि पूर्वमीमांसोपयुज्यते यां चासूत्र-यद्भगवाञ्जैमिनिः ' अथातो धर्माजिज्ञासा' जै. सू. १ । १ । १ इत्यादिना । ततः परं संक्षेपतो वेदान्तविद्याप्रतिपादिन्य ईशाद्यपनिषदो मन्त्रभाग एवोक्ताः । अथच ब्राह्मणं-तैस्तैर्महार्षिभिः प्रणीतम् । तत्र पूर्वं कर्मकाण्डं व्याख्यातम्। ततः सुखबोधार्थमुपासनादिसाधनप्रतिपादनपुरःसरमाख्याथिका-दृष्टान्तादिघटिता ब्राह्मणोपनिषदः पठिताः । यासांच मन्त्रब्राह्मणोपनिषदा-मसन्दिग्धार्थप्रतिपत्तये भगवान् बादरायणः " अथातो ब्रह्मिज्ञासा " व. सू. १ । १ । १ इत्यादीनि सूत्राणि प्रणिनाय । अतएवोक्तं भगवत्पूज्यपादैः श्रीशंकराचार्यैः " वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्सूत्रा-णाम् " ब्र. सू. शां. भा. १।१।२ इति।

#### २ उपनिषदः।

उपनिषच्छब्द्स्य तत्र तत्र श्रीमच्छंकराचार्थेरर्थः प्रदर्शितः। तथाहि कठोपनिषदि प्रस्तावनाभाष्ये – १।१।१ सदेधीतोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्यो-

पनिपूर्वस्य किप्प्रत्ययानतस्य रूपमुपनिषदिति । उपनिषच्छठदेन च व्याचि रूयासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते । केन पुनरर्थ-योगेनोपनिषच्छञ्देन विद्योच्यत इत्युच्यते । ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषय-वितृष्णाः सन्त उपनिषच्छ्ठद्वाच्यां वक्ष्यमाण्यक्षणां विद्यामुपसद्योपगम्य तिन्नष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणा-दिंसनाद्विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन विद्योपनिषदित्युच्यते । तथाच वक्ष्यति-" निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते " इति । पूर्वोक्तविशेषणान्मुमुक्षून्वा परं ब्रह्म गमयतीति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगाद्भह्मविद्योपनिषत्। तथाच वक्ष्यति— ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरिति । लोकादिर्ब्रह्मजज्ञो योऽग्निस्तद्विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोकफलप्रापिहेतुत्वेन गर्भवास-जन्मजराद्यपद्भववृन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसाद्यितृत्वेन शैथिरयाणद्नेन धात्वर्थयोगाद्गिविद्याप्युपनिषद्तियुच्यते—तथाच वक्ष्यति— स्वर्गछोका अमृतत्वं भजन्त इत्यादि । ननु चोपनिषच्छब्देनाध्येतारो प्रनथ-मप्यभिलपन्ति । उपनिषद्मधीमहे । अध्यापयाम इति च । एवं नैष दोषः । अविद्यादिसंसारहेतुविदारणादेः सादिधात्वर्थस्य प्रन्थमातेऽसंभवाद-विद्यायां च संभवाद्गन्थस्यापि ताद्थ्येन तच्छव्दत्वोपपत्तेः । आयुर्वे घृतमि-त्यादिवत् । तस्माद्विद्यायां मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो वर्तते यन्थे तु भक्त्येति । मुण्डकोपनिषद् १।१।१ प्रस्तावनायां - य इमां ब्रह्मविद्यामुप-यन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूर्ग निशातयित परं वा ब्रह्म गमयित-अविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसा-द्यति विनाशयतीत्युपनिषत् । उपनिपूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात् । इति । अत्र केनोपनिषदि ४।३२ ' उपनिषद्मबूम ' उपनिषदं—परमात्मविद्या-मित्यर्थः कृतः। तैतिरीयोपनिषत् (२।९) भाष्ये " परं श्रेयोऽस्यां निषण्ण-मिति । तथा छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्यायेऽष्टमखण्डे चतुर्थकण्डिकायां—उप-निषच्छब्देन ज्ञानमुच्यते-एतदुपनिषदो भाविष्यन्ति देवा वासुरा वा।८।८।४ इति । एतदुपनिषदः-एतज्ज्ञानाः । तथा बृहदारण्यकोपनिषत्प्रस्तावनायाम्-" सेयं ब्रह्मविद्योपनिषच्छब्द्वाच्या तत्पराणां सहेतोः संसारस्या-त्यन्तावसादनात् । उपनिपूर्वस्य सदेस्तद्र्थत्वात् । ताद्रथ्याद्य्रन्थोऽ-प्युपनिषदुच्यते " । एवं चैतात्सद्धं संसारवीजविनाशिनी या विद्या सोपनिषच्छब्देन मुख्यया वृत्त्या बोध्यते । तादृशविद्याप्रतिपाद्कत्वा-

ल्लक्षणयेशावास्यादयो प्रन्था अप्युपनिषच्छठदेन व्यविह्यन्ते । ता उपनिषद्श्वतुर्षे वेदेष्वष्टोत्तररातसंख्याकाम्तत्र द्वात्रिंशनमुख्याः । तत्रापि द्रौवेशाद्यों मुख्यतरास्तत्रापि माण्ह्क्योपनिपन्मुख्यतमा । तथैव मुक्ति-कोपनिषद्यक्तत्वात् । तथाहि ' माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये । तथाप्यसिद्धं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ । तथापि दृढता नो चेद्विज्ञानस्या-अनासुत । द्वात्रिंशारूयोपनिषदं समभ्यस्य निवर्तय । विदेहमुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ ॥ ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्ड्क्यतितिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा । ता एता अष्टोत्तरशतमुपनिषद् ऋग्वेदादौ कियत्यस्तासां शान्तिश्च केति तत्रोच्यते । तथाच-" ऐतरेयकौषीतिकना-दिनद्धात्मप्रबोधनिर्वाणमुद्गलाक्षमालिकात्रिपुरासौभाग्यबव्हचानामृग्वेद्गतानां द्शसंख्याकानामुपनिषद्ं वाङ्मे मनसीति शान्तिः ॥ ईशावास्यबृहदारण्य-कजाबालहंसपरमहंससुबालमन्त्रिकानिरालम्बात्रीशाखिब्राह्मणमण्डलब्राह्मणाहु-यतारकपैङ्गलभिक्षुतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाज्ञवल्क्यशाट्यायनिमुक्तिकानां शुक्तयजुर्वेदगतानामेकोनविंशतिसंख्याकानामुपनिषदां पूर्णमद इति शान्तिः॥ कठवङ्कीतैत्तिरीयक्रब्रह्मकैवल्यश्वेताश्वतरगर्भनार।यणामृतविन्द्रमृतनादकालाग्नि-रुद्रक्षरिकासर्वसारशुकरहस्यतेजोबिन्दुध्यानबिन्दुब्रह्मविद्यायोगतत्त्वद्धिणामृ -र्तिस्कन्धशारीरकयोगशिखेकाक्षराक्षावधूतकठरुद्रहृद्ययोगकुण्डालिनीपञ्चव्रहा-प्राणाग्निहोत्रवराहकलिसन्तरणसरस्वतीरहस्यानां कृष्णयजुर्वेदगतानां द्वात्रि-रात्संख्याकानामुपनिषदां सह नाववत्विति शान्तिः ॥ केनछान्दोग्यारुणि-मैत्रायणिमैत्रेयीवज्रसूचिकायोगचूडामणिवासुदेवमहत्संन्यासावक्तकुण्डिकासा -वित्रीरुद्राक्षजाबालद्रीनजाबालीनां सामवेद्गतानां षोडरासंख्याकानामुपनि-षदामाप्यायन्तिवति शान्तिः ॥ प्रश्नमुण्डकमाण्डूक्याथविशिरोऽथविशिखाबृह-ज्जाबालनृसिंहतापनीनारदपरित्राजकसीताशरभमहानारायणरामरहस्यरामता-पनीशाण्डिल्यपरमहंसपरिवाजकान्नपूर्णासूर्यात्मपाशुपतपरब्रह्मत्रिपुरातपनदेवी-भावनाब्रह्मजाबालगणपतिमहावाक्यगोपालतपनकृष्णहयग्रीवद्त्तात्रेयगरुडाना-मथर्ववेदगतानामेकत्रिंदात्संख्याकानामुपनिषदां भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥" मध्वाचार्यकृतव्याससूत्रभाष्ये काषागणाद्यो बह्वच उपनिषदो निर्दिष्टास्ता मुक्तिकोपनिषदि न दृश्यन्ते । अधुनातनैर्विदेशीयैरुपनिषदां संख्या २३५ पर्यन्तमुच्यते (Introduction Of Upnishads by Max Muller page LXVIII,)

#### ३ उपनिषदां स्वरूपम्।

प्रायो मुख्यासु द्रासूपनिषत्सु ब्रह्मस्वरूपं, तत्प्रतिपत्तय उपासनाः काश्चित्स्वतन्त्रतयां काश्चित्कर्माङ्गत्वेन, सुखबोधार्थमाख्यायिकाश्च तथा कचि-ज्जगदुत्पत्तिरपि समाम्नायते । कासुचिदुपनिषत्सु पूर्वीक्तानां सर्वेषां वस्तूनां समवायः कासुचित्केवलं ब्रह्मस्वरूपवर्णनं कासुचिद्न्यवस्तुसत्त्वेऽप्याख्या-यिका नास्ति कुलचिदुपासनाघटिताख्यायिकास्ति। एतत्सर्वे छान्दोग्यबृहदा-रण्यकेशादिषूपानेषत्सु समुपलभ्यते । एतत्तु सत्यं यद्वह्यस्वरूपप्रतिपादनं विनोपनिषन्नास्तीति । सर्वेषां पूर्वोक्तानां वस्तूनां प्रकृतायां केनोपनिषदि सङ्ग्रहोऽस्ति तेन सर्वावयवविशिष्टेयमुपानिषत्। यतोऽत्र १-१३ पर्यन्तं ब्रह्मस्वरूपवर्णनं ततो ब्रह्ममाहात्म्यबोधिन्याख्यायिका १४-२८ ततस्त-त्प्राप्तय आध्यात्मिकाधिदैविकोपासनाद्वयं ततस्तद्रथवाद्ध्य । अत्र केचित् ( डायसनप्रभृतयो ) विद्वांस एतस्या उपनिषदो गद्यपद्यभेदेन विचारभेदेन च भागद्वयं स्यादित्यनुमन्वते । प्रतिपादयन्ति च यदत्र १-१३ पर्यन्तं नवममन्त्रापवादेन सर्वे छन्दोबद्धा मन्त्राः। १४।२८ पर्यन्तं गद्यरूपा मन्त्राः । एवं भागद्वयम् । तथा पूर्वभागे निर्विशेषब्रह्मप्रतिपादनं तत आख्यायिकाद्वारा सविशेषब्रह्मप्रतिपाद्निमित्यर्थभेदेनापि भागद्वयं प्रकल्प-यन्ति । तथा तन्मतमेवमपि यत्तत्र भागत्रयमपि कर्तुं शक्यते तचेदशम् १-१३ पर्यन्तं प्रथमो भागो निर्विशेषब्रह्मप्रतिपाद्कः । अयं भागः सर्वस्य वेदान्तस्य पूर्णतादशायां लिखितः स्यात् । निर्विशेषब्रह्मणो वर्णनात् । तेनायं नवीनः स्यात् । १४-२८ पर्यन्तं द्वितीयो भागः । अत्रालङ्कारिकरीत्या सविशेषं ब्रह्म प्रतिपादितं परब्रह्मणो देवानां च गौणप्रधानभावो वर्णितस्ते-नायं भागो वेदान्तविचारस्य पूर्णतादशायाः प्रागेव निर्मितः स्यात् । एवं-चायं पूर्वस्मात्प्राचीनः । ततस्तृतीयो भागः २९-३४ पर्यन्तमन्त्रप्रतिपा-दितः । अयं परिशिष्टवद्भाति । अत्र ब्रह्मणः कालातीतत्वमुपमया प्रदर्शितम्। ततो ब्रह्मविद्यार्थमुपानिषत्ततः फल्रश्चितिः । एतेन यन्थेनेमे विद्वांस एवं प्रति-पाद्यन्ति यदिमे भागास्त्रयो भिन्नैर्महर्षिभिर्मिन्नकालेषु रचिता इति । परं तदेतद्वेदप्रतिपादनशैल्यनभिज्ञताविलिसितम् । यतो वेदे सर्वत्र कर्मकाण्डादौ पूर्वं विधिः प्रतिपाद्यते ततोऽर्थवाद्रतन्माहात्म्यबोधकस्ततस्तदितिकर्तव्यतां द्योतियतुं साधनिर्देशः । यथा वायव्यं श्वेतमालभेतेति विधिः । ततो वायुर्वे क्षे। पिष्ठा देवते त्यर्थवाद इत्यादि । एवं कर्मकाण्डविधिवदेवोपनिषद्यपि

पूर्व ब्रह्म प्रतिपाद्यते ततस्तन्माहात्म्यद्योतकोऽर्थवाद्स्ततस्तदुपासनं यथाच छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये पूर्व सदेव सौम्येत्यादिना सद्वह्मणः प्रतिपादनं ततस्तन्माहात्म्यद्योतनार्थमेव जगदुत्पत्त्यादि पश्चादुपासनं तद्रथवादश्च । अत्र छान्दोग्योपनिषदि यथा कालभेदः कर्तृभेदो वा वक्तुं न राक्यते। उपक्रमोपसंहाराभ्यां सत्प्रकरणस्य निश्चितत्वात् । तद्वद्त्र केनोपनिषदि ब्रह्मण एवोपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रकृतत्वान कालमेदः कर्तृभेदो वा कल्पयितुं शक्यः । उपक्रमादिप्रतीत्यर्थं संक्षेपतः केनोपनिषद्भतोऽर्थः प्रदृश्यते । तथाहि-प्रश्नप्रतिवचनरूपया श्रुत्या केनेपितमित्यादिना मनःप्रभृतीनामि-न्द्रियाणां प्रेरकं किमिति पृष्टे यन्मनसो मननशक्तिप्रदं तत्प्रेरकमित्युत्तरितम्। तत्स्वरूपं चक्षुरादिना ज्ञातुमशक्यम् । किंच तदुपास्यव्रह्मातिरिक्तामित्यपि क-थितम् । ततः श्रुतिकल्पितशिष्यं प्रति गुरुणोच्यते ब्रह्म ज्ञायते मयेति यदि त्वयोच्येत तर्हि तद्ज्ञानम् । यतो ब्रह्मणो निर्विशेषणत्वात्तज्ज्ञाधातोः कर्म भविंतुं नाईति । ब्रह्मात्मस्वरूपेण ज्ञातत्वादज्ञातामित्यपि वक्तुं न राक्यते । अतो ज्ञाताज्ञातादुपरि व्यतिरिक्तं ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते । एतादृशं ब्रह्मावश्यं स्वामेदेन ज्ञेयमन्यथा महती हानिः । ज्ञाते च तस्मिन्नमृतत्वप्राप्तिः । अथच तस्य ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयताप्रदर्शनार्थमग्न्यादिदेवतानामाख्यायिका। सा चेत्थम्-ब्रह्मासुरान्पराजित्य देवानां जयं कृतवत् । स चायं जयोऽस्माकमेवेति मन्यमानानां तेषां देवानां पुरतस्तद्वस प्रादुर्वभूव । तद्जानन्तस्तेऽप्तिं प्रेष-यामासुर्वह्मसमीपे । तदा तेन तृणदाहे प्रेरितोऽप्तिर्न राशाक । तद्वदेव वायुरपि तत्रृणमादातुं न राशाक । तत इन्द्रो जगाम परमिन्द्रसमीपात्त-त्तिरोवभूव विशेषतस्तद्भिमानं निहन्तुम्। अथोमारूपिणी विद्या प्रादुर्वभूव। तया बोधित इन्द्रो ब्रह्म जज्ञौ । अनन्तरं तद्वह्मप्राप्तये तद्वनं नामेत्युपासना तत्साधनं च तपो दम इत्यादि । अन्ततोऽर्थवादो ब्रह्मज्ञानविषयक एव । एतावतात्र ब्रह्मण एव प्रतिपाद्नम् । तत्र भागकरुपनं कालव्यववस्था च न रुचिरेति विद्वांसो जानीयुरेव । गद्यपद्यमेदेन प्रकरणभेदकल्पनाप्यविचा-रितरमणीया। विनिगमनाविरहात् । बहुपूपनिषत्सु प्रकरणैक्येऽपि गद्यपद्य-मेदो दृश्यते । अत्रोपनिषदि ' नचेदिहावेदीन्महती विनष्टिः' इति वच उप-लभ्यते तथा बृहदारण्यकेऽपि । तेन केनोपनिषदि बृहदारण्यकादागतमे-तद्वाक्यमथवा बृहदारण्यके केनोपनिषद आगतं द्वाभ्यां वा तृतीयतो गृही-तमिति केचित् (रेंजों) परमर्थसाम्येऽभिप्रायसाम्ये वा शब्दसाम्यमपरि- हार्यमेवेति वयं प्रतीमः । तत्रान्यतो ग्रहणमेषां शब्दानामिति दुर्निरूपम् । किंच यत्रान्यत्रत्यं वच उदािह्यते तत्र तदुक्तमृषिणेत्यादि ब्राह्मणे समा-म्नायते। यथा छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये द्वितीयखण्डेऽष्टममन्त्रः। तदेष श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पर्यति । समृद्धिं तत्र जानीयात्तिम-न्स्वप्ननिद्रीने" इति । यथा वा-ऐतरेयब्राह्मणे तद्प्येष श्लोको भवति। मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदः । इति । इयं च केनोपनिषद्राह्मणयन्थगतेति पूर्वमुक्तमेव । किंचैवमप्येते (रेजों) संमन्वते यदत्रोपिनषद्यपाहैमवतीराब्ददर्शनादियं केनोपिनषच्छैवी । सर्वासां शैवीनामुपनिषदामथर्ववेद उपलभ्यमानत्वादियमप्यथर्ववेदीयेति । परमेतत्स-र्व रभसात् । यतः केवलमुमाहैमवतीतिशब्दौ न शैवत्वसाधकौ । शैवशब्दः 'सास्य देवता ' इति पाणिनिसूत्रेण साधियतुं राक्यते । एवंच शिवो देवता अस्या इति रौवी । ततः शिवमाहात्म्यप्रतिपादिनी रौवोपयोगिरुद्राक्षादिप्र-तिपादिन्येवोपनिषच्छैवोपनिषदिति वक्तं शक्यते न केवलमुमाहैमवतीतिस मानानुपूर्वीकराव्यघटितत्वं शैवत्वसाधनायालम् । उमाहैमवतित्यनयोर्यथा भिन्नार्थकत्वं तथाये प्रतिपाद्यिप्यामः । किंच शैवोपनिषदोऽथर्ववेद एव सन्तीः त्यपि न वक्तं राक्यं यतः शैवागमोपयोगिरुद्राक्षजाबालोपनिषत्सामवेद्या। आप्यायन्तिवति तस्याः शान्तेर्द्शनात् । मुक्तिकोपनिषदि सामवेद्यत्वेन परिगणनाच । एतेनान्योऽपि ( रोअर ) विद्वान्यदस्या अथर्ववेद्गतत्वं ब्रुते तद्पि प्रत्युक्तम् । सामवेदे भिन्नः संख्यागणनप्रकारोऽथर्ववेदे भिन्नः सः । अतएवाधुनात्नपुस्तके द्विधैव संख्या मुद्यतेऽतो वेदद्वयगतत्वमस्या उपनि षद् इति यत्तद्पि न विचारकोटिमाटीकते । लेखककौशलमूलत्वात्संख्याभेद-स्य। केनचित्संख्यारम्भतो लिखिता केनचिल्लेखकेन प्रतिखण्डं भिन्नैव संख्या समादतेति । अथ केनोपनिषच्छङ्कराचार्यैर्नवमाध्यायस्थेति प्रस्तावः नायां लिखितं तद्धुनातनपुस्तकैर्विसंवद्ति । तस्य पञ्चमाध्याय उपलभ्य-मानत्वादिति बहुभिः ( डॉ. बर्नेंछ ) प्रभृतिभिः प्रतिपाद्यते तद्विषये तु पुस्तकानिधगमाद्स्माभिजींषंभावः समाश्रीयते । पुस्तकािधगमे प्रयत्नस्तु प्रसरत्येव । अधिगते लिखितपुस्तके पूर्वीक्तविषयं स्वाभिप्रायं प्रदर्शिय-ष्यामः प्रसङ्गान्तरेण ।

प्र उपाहमवतीशब्दयोर्विचारः । अनयोर्व्यानप्रसंगे पदमाष्य एवं निर्देशः । 'स इन्द्रस्तामुमां

बहुशोममानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमा विद्या तदा बहुशोभ-मानेतिविशेषणमुपपन्नं भवति । हैमवती हेमकृताभरणावतीमिव बहुशोभमा-नामित्यर्थः । अथवोमैव ।हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञादुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम ।

वाक्यभाष्य एवं—यस्मिन्नाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्घोधहेतुत्वाद्रुद्र-पत्न्युमा हैमवतीव सा शोभमाना विद्येव । विरूपोऽपि विद्यावान् बहु

शोभते।

अनयोः पद्वाक्यभाष्ययोरुमाराब्द्रस्यार्थो ब्रह्मविद्येव तेजस्विनीति साधितम् । मेदिनीकोशे-उमाशब्दस्यार्थेषुं कान्तिरित्यर्थः प्रदर्शितस्तेन कान्तिमती विद्योमाशव्देन रुक्ष्यते। किं चावतीत्युमेति शब्दकलपदुमोक्तनि-रुक्तिरिप रिक्षिच्या विद्याया एव ग्रह्णं प्रयोजयति । अत्र चाख्यायिकाया-मिन्द्र।दीनां गर्वनिवृत्तिद्वारा रक्षणस्य द्योतितत्वात् । अत्रेदं ध्येयम् । यदेन्द्र-समक्षं ब्रह्म तिरोभूत्तदा विमनायमानेनेन्द्रेण मनस्यालोचनात्मकं तपस्तेपे तदा तस्य मनसीदं यक्षं ब्रह्मैवेति प्रत्यभात् । तेन ब्रह्मज्ञानात्प्राङ्ममेन्द्रस्य विजय इति याभिमानवती बुद्धिरासीत्तस्या नारोन ब्रह्मज्ञानमिन्द्रेण संपादि-तम् । तदेव रूपकालंकारमादृत्य श्रुत्या स्त्रियमुमां बहुशोभामानामित्या-दिना समाम्नायते । सर्वत्रैवेयं परिपाटी यदालोचनात्मकं तपस्तप्तव्यमुपास-केन विचारशालिना ततो ब्रह्मादिबुद्धिरिति । एतच्च सुस्पष्टं ज्ञायते तैति-रीयोपनिषद्वाक्यसमुदायतः । तथाहि-स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । इत्यादि । तस्मिन्नेवाकारो स्त्रियमाजगामेत्यत्र तस्मि-न्नेवेत्यनेन यत्र तिरोभूतं यक्षं (ब्रह्म) तत्रैवेन्द्रेण तपो विचारापरपर्यायमनु-ष्ठितम् । ततस्तत्रैव विद्याप्राप्तिः । नतु काचित्स्त्री यक्षेण स्थापितेन्द्रेण दृष्टेति वक्तुमर्हम् । हैमवतीमित्यनेन हेमकृताभरणवतीमिवेति पदभाष्यकृतः प्रथमो ऽर्थ एव श्रेयान् । बहुशोभमानामिति विशेषणस्वारस्यात् । यतोऽलङ्कारैः स्त्रीणां शोभा प्रसिद्धेव । अथवेत्यनेन प्रदर्शितस्य द्वितीयार्थस्य ' हिमवतो दुहिता हैमवती ' इत्यस्य स्वीकारे बहुशोभमानेति विशेषणस्य निर्गलत्वं संपद्येत । अयं द्वितीयोऽर्थः पौराणिकी या हिमवतो दुहिता पार्वतीति कल्प-ना तामुपजीव्य प्रवृत्तः । सच भगवत्पूज्यपादैराद्यश्रीमच्छङ्कराचार्येर्नाङ्गीकर्तु शक्यते। आचार्यान्तरवत् पौराणिककरूपनामाद्दत्य तैः कुत्रापि ब्रह्मसूत्रभा- प्यादे। श्रुत्यर्थस्य सृत्रार्थस्य वानङ्गीकृतत्वात् । एवं चायमर्थोऽन्यकृतो लेखकप्रमादाद्भाष्यशारीरे प्रविष्ट इव भाति । यत्रद्यान्दोग्योपानिषद्भाष्ये तृतीयेऽध्याये
दशमखण्डे छान्दोग्योक्तसूर्यपरिवर्तनविषये 'पौराणं दर्शनम्' इत्युक्त्वा 'अत्रोक्तः
परिहार आचार्यैः' इत्युक्त्वान्येषामाचार्याणां मतं विरोधपरिहारार्थं प्रदर्शते
स्वयं तद्विषयेऽरुचिः प्रदर्शते । तेन पुराणाविरोधपरिहारिषये स्वयमाचार्याणां न प्रवृत्तिरिति प्रतीयते । यतस्तेषां श्रुतिविरुद्धपुराणवचस्वनाद्र एव ।
अतएव हैमवतीतिशब्दस्य पौराणार्थो न श्रेयानिति सिद्धम् । यक्षशब्दार्थविषये विदेशीयेर्बहु पराक्रान्तं परन्तु यक्षं पूज्यमिति योऽर्थ आचार्यैः
प्रदर्शितः स एव वरीयान् '' यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु '' इति
पाणिनीयधातुपाठोक्तेः ।

#### ५ एतदुपनिषत्स्थोपासनाविचारः।

यद्व होन्द्र दि भिर्दु विज्ञेयं यस्य च ज्ञानेनामृतत्वप्राप्तिस्तज्ज्ञानस्य मन्द्बुद्धिभिरिधगमो भवत्वेतदर्थमत्रोपासना । तत्र प्रथमा द्विविधा तत्राद्या प्रदर्शते।
सा द्विविधा । आधिदैवताध्यात्मभेदेन ' विद्युतो व्यद्युतद्रा ' इति यथा
विद्युतो विद्योतनं तद्वद्वद्वोपास्यम् । अयमर्थो यथा विद्युदेकदैव प्रकाराते
तद्वदेवैकदैव ज्ञानकाले प्रकारामानं ब्रह्म तस्य पुनरस्तमयाभावात् । अथवा
तेज:शब्दमध्याहृत्य विद्युतस्तेज इव ब्रह्मोपास्यम् । ततः प्रथमाया एव
द्वितीयः प्रकारः ' न्यमीमिषदा ' इति । यथा किश्चचक्षुर्विमेषणं कृतवानिति । निमिषितवदिव तिरोभूतिमत्येवं ब्रह्मोपास्यम् । अथ द्वितीयाध्यातमक्षिणी । सा द्विविधा । तत्र प्रथमा उपस्मरणसंकल्पादिभिमेनोलिगैर्वह्मेत्युपास्यमिति । ततो द्वितीया तद्वनं ब्रह्मोत्युपास्यमितिक्षपा ।
अयमर्थः । प्रख्यातं ब्रह्म प्राणिजातस्य संमजनीयमिति गुणेनोपास्यमिति ।

#### ६ पद्भाष्यवाक्यभाष्ये ।

अत्र केनोपनिषदि राङ्कराचार्यकृतं पदमाष्यं, वाक्यभाष्यं, इति भाष्य-द्रयमुपलभ्यते सर्वत्रानन्दाश्रममुद्रणालयादिषु भाष्यद्वयं मुद्यतेऽत्रापि पुस्तके तथैव भुद्रितम् । परमत्र विद्वन्मनस्येवं भवति विचारणा । किमेतद्भाष्यद्व-यमेकेनैव कृतम् । उभाभ्यां वा कर्तृभ्यामिति । तत्रैककर्तृकत्वेऽर्थेक्यमि-प्रायसाम्यं चापेक्ष्यते । तत्त्वत्र नोपलभ्यते । तद्वैलक्षण्यस्य स्पष्टमुपलभ्यमा-नत्वात् । तथाहि— १ पद्भाष्ये ' नाहं मन्ये सुवेद २।१० इति मन्त्रेऽहमिति पाठं गृही-त्वा व्याख्यानम् । अत्र यद्यभयोभीष्ययोरेक एव कर्ता स्यात्तार्हि मया पद-भाष्येऽयं पाठो व्याख्यात इत्याद्यच्येत । तथा तु नोक्तं तेन कर्तृवैद्यक्षण्यं स्पष्टम् ।

२ पद्भाप्ये १।१ मन्त्रे ' प्रेषितं ' इत्यस्यार्थी भिन्नः । वाक्यभाष्ये तुत्स्यैव प्रेषितमिवेत्यनेन पूर्वविलक्षण उपमार्थः प्रदर्शितः।

३ पद्भाष्ये 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम् ' १।२ इति मन्त्रे श्रोत्रमित्याद्यः प्रथमाः सन्तीति साधितम् ।

वाक्यभाष्ये तु तत्रैव प्रथमाद्वितीयेति विभाक्तिद्वयं साधितम् ।

४ १।३ मन्त्रे उभयोर्भाष्ययोरवतराणिकाभेदोऽभिप्रायभेदमूलकः ।

५ १।४ मन्त्रे पद्वाक्यभाष्ययोरक्षरार्थसाम्येऽप्यभिप्रायभेदः ।

६ ' यदि मन्यसे ' २।९ इति मन्त्रे पदवाक्यभाष्ययोखतरणिकाभेदः।

७ ' प्रतिबोधविदितं ' २।१२ इति मन्त्रे पद्वाक्यभाष्ययोः किं-चिद्भिप्रायभेदः ।

८ ' भूतेषु भूतेषु विचित्य ' २।१३ इति मन्त्रे विचित्येत्यस्य पद्वा-क्यभाष्ययोभिन्नोऽर्थः ।

९ ' प्रथमो विदांचकार ' ४।२७ इति मन्त्रे पदवाक्यभाष्ययोर्वै-लक्षण्यम् ।

१० 'तस्यैष आदेशः' ४।२९ इति मन्त्रे पद्वाक्यभाष्ययोर्वेलक्षण्यम्।

११ ' उपनिषद्मब्रूम ' ४।३२ इति मन्त्रे पद्वाक्यभाष्ययोर्विलक्षणः पन्थाः ।

१२ ४।२७ मन्त्रे पद्भाष्य इवशब्दविषय उक्तं वाक्यभाष्ये तु न किमप्युक्तम् ।

१३ उपनिषद्मत्रूम ४।३२ इत्यस्यार्थव्याख्याने पद्वाक्यभाष्ययो-र्विलक्षणः पन्थाः। इत्यादिभिर्निद्र्शनैर्नेककर्तृक्रमिदं भाष्यद्वयम्। ननु कालभेदेनैकेनापि प्रकारान्तरेण प्रन्थः प्रतिपादःयितुं शक्यत इति चेत्सत्यम्। तथा प्रन्थप्रतिपादनसंभवेऽपि पूर्व मया पद्भाष्ये वाक्यभाष्ये वैवमुक्तं सं-प्रतीद्मुच्यत इति कथनस्यापरिहार्यत्वात्। ततश्चेवं निर्देशाभावाद्वश्यमेत-तिसध्यति यद्धिन्नावेव निर्मातारौ पद्वाक्यभाष्ययोः। एवंच भाष्यद्वयस्य भिन्नकर्तृकत्वसिद्धौ कतरत्पूर्व पद्भाष्यं वाक्यभाष्यं वेति विचारयामः।

केनो० प्र०-२

तत्र पद्भाष्यं श्रीमद्भगवत्पूज्यपादानामाद्यश्रीशङ्कराचार्याणां कृतिः । वाक्यभाष्यं तु तद्नुयायिनां श्रीशङ्कराचार्यपीठमधितिष्ठतां केषांचिदाचार्या-णामित्यस्माकं मतिः । तत्र चोपोद्धलकानि तथाहि—

१ पद्भाष्यापेक्षया वाक्यभाष्ये श्रुत्यन्तराणां प्रमाणार्थं निर्देशोऽल्पीयान् । इतस्ततः पूर्वपक्षखण्डनेश्वरिसच्चादिः स्वतन्त्रतया लेखो भूयान् । आद्याचार्या उन्मूलमप्रासंगिकमुपनिषद्भाष्ये कदापि न लिखान्ति । उपनिषदां बहूनि वाक्यान्याद्याचार्याणां प्रन्थे संभवन्ति । तेन वाक्यभाष्यमाद्याचार्ये-

तरकृतम् । तेषां य्रन्थेऽप्रासंगिकपूर्वपक्षानिर्देशात् ।

२ 'प्रतिबोधविदितं ' २।१२ मन्त्रे वाक्यभाष्ये प्रतिबोधविदितमित्यस्यार्थित्रतयं कृतं तत्र द्वितीयव्याख्या सद्योमुक्तिं प्रत्याययित । अथवा
प्रतिबोधविदितं मतिमिति सकृदेवादोषविपरीतिनरस्तसंस्कारेण स्वप्नप्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति (ए.२५) सद्योमुक्तिश्च न शास्त्रीया।
एतादृशमशास्त्रीयं मतमाद्याचार्याः कदापि न प्रतिपाद्यिष्यिन्ति तेनेदं
वाक्यभाष्यमाद्याचार्येतरकृतम् । ननु 'पूर्वं तु यथार्थम् ' इति वाक्यभाष्योकत्यायं पक्षस्तस्यापि न संमतस्तेन नायं दोष इति चेन्न यतोऽशुद्धपक्षप्रदर्शनस्यैव तत्र दोषत्वात् ।

३ पद्भाष्ये यथाऋमं राब्द्शो विवरणं वाक्यभाष्ये तु सुगमराव्द्विशि हो मन्त्रो न व्याख्यायते । आद्याचार्याणां सर्वत्र प्रन्थेषु परिपाटीयं यत्ते यथाऋमं सर्वाब्शब्दान्निर्दिशान्ति विशिष्टशव्दान्व्याख्यान्ति च ।

४ वाक्यभाष्ये चतुर्थखण्डे षष्ठमन्त्रे सेवन्ते स्मेति स्मपदं निरर्थकं प्रयुक्तम् । एवं निरर्थकश्च्दप्रयोग आद्याचार्यप्रन्थे न सञ्जाघटीति तेनेदं तत्कृतं न संभवति ।

एभिर्निद्दीनैर्जानियुरेव प्रज्ञावन्तो यद्वाक्यभाष्यमाद्याचार्यकृतं नेति । अत्र केचन सांप्रदायिका इत्थं समाद्धते यद्यथान्यासामुपनिपदां मन्त्रान् विषयवाक्यत्वेन गृहीत्वा तेषां व्याख्यानमाचार्येर्ब्रह्मसूत्रभाष्ये कृतं तथा केनोपनिषत्स्थमंत्राणां न कृतं तत्रत्यमन्त्राणां विषयवाक्यत्वाभाव।त्तेन पद-भाष्यं कृत्वाप्यपरितुष्यन्तो भगवत्पूज्यपादाः पुनर्वाक्यभाष्यमबीभषन् अतएव 'पद्शो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान्भाष्यकारः ' इत्यानन्द-ज्ञानोक्तिः संगच्छते । तेन पद्वाक्यभाष्यद्वयमाद्याचार्यकृतमेवेति । परं तत्र विचारक्षोदक्षमम् । यतो यथा केनोपनिषत्स्थमन्त्रा न विषयवाक्यत्वेन

ब्रह्मसूत्रे व्याख्यातास्तथेशावास्योपनिषद्भता अपि मन्त्रा विषयवाक्यत्वेन न ब्रह्मसूत्रे व्याख्यातास्तत ईशावास्योपनिषद्यपि भगवत्पूज्यपादैरन्यद्भाष्यं कृतं स्यात्तत्तु नोपलम्यते तेन पूर्वोक्तं समाधानं स्थवीयः । किंचैतत्समाधानं पूर्वोक्तवैलक्षण्यविवरणं न सहत इत्यन्यदेतत् ।

अन्त उभयोरिप भाष्ययोः " श्रीमत्परमहंसपरित्राजिकाचार्येत्याद्यक्ति-स्तु न निर्णयायात्रम् । लेखकभ्रमेणापि तथोक्तेः संभवात्। पद्भाप्ये १ । २ मन्त्रेऽतिमुच्येत्यादिपदानामथवेत्यनेन प्रदर्शितोऽर्थी वाक्यभाष्येंऽगीकृतः साधीयस्त्वात् । तेन वाक्यभाष्यं पद्भाष्याद्नन्तरकालजम् । पूर्वे दष्ट-योरर्थयोर्मध्ये द्वितीयस्य साधीयसोऽर्थस्य ग्रहणात् । नच पद्भाप्य एव वाक्यभाष्यमंगिकतामिति कुतो नोच्यत इति वाच्यम्। साधीयसोऽर्थस्य द्रीने न केनाप्यसाधीयानथीं गृह्यत इति लोकासिद्धत्वात् । एवमेव लौ-किकी परिपाटी वाक्यभाष्यक्रद्भिराहता तेन पद्भाष्यहृष्टार्थद्वये द्वितीय एव स्वीकृतः । यदि पद्भाष्यमनन्तरस्थं स्यात्तार्हि पूर्वोऽसाधीयानर्थस्तेन नैव प्रदर्शेत । पूर्वीथीं ऽसाधीयानिति पक्षान्तरप्रदर्शनप्रयोजकारुच्या, अथ-वेत्यनेन बोध्यते पद्भाप्यकृतापि । पूर्वोक्तार्थस्यासाधीयस्त्वमध्याहार-स्वीकारात् । द्वितीयेऽर्थेऽध्याहारस्य प्रसंगो नास्तीति तस्य साधीयस्त्वम् । एतत्स्पष्टीकरणार्थे पद्वाक्यभाष्यगतपङ्क्तयः प्रदृश्येन्ते तथाहि - पद्भाष्यम्-अतिमुच्य 'श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यजान्ते ते धीरा धीमन्तः। नहि विशिष्टधीमत्त्वमन्तरेण श्रोत्राद्यात्मभावः शक्यः परित्य-क्तम्। प्रेत्य व्यावृत्यास्माछोकात्पुत्रमित्रकलत्रवन्युषु ममाहंभावसंव्यवहारलक्ष-णात्त्यक्तसर्वेषणा भूत्वेत्यर्थः । अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति । अथवातिमुच्ये-त्यनेनैवैषणात्यागस्य सिद्धत्वाद्रमाछोकात्प्रेत्यास्माच्छरीरात्प्रेत्य मृत्वेत्यर्थः । अत्र प्रथमार्थे 'श्रोत्राद्यात्मभावं ' इत्यध्याहारः कर्तव्यो भवति । वाक्यभाष्ये-' अतिमुच्यानवबोधनिमित्ताध्यारोपिताद्बुच्यादिलक्षणात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा धीमन्तः प्रेत्यारमाङ्कोकाच्छरीरात्प्रेत्य वियुज्यान्यस्मिन्नप्रतिसंधी-यमाने निर्निमित्तत्वादमृता भवन्ति '।। ननु द्वितीयार्थेऽपि-अनवबोधिन-मित्तेत्यादिवाक्यभाष्यस्थपदानामध्याहारः कर्तव्यो भवतीति न वक्तव्यं तस्याक्षेपेणैव लभ्यमानत्वात् । शरीराद्यात्मभावमिति पदस्य तु नाक्षेपेण लाभः । अतः पद्भाष्यं पूर्वं वाक्यभाष्यं तु पश्चात्तनम् ।

अयं वाक्यभाष्यकृत् शंकरानन्दात्प्राक्तनः। शंकरानन्दो विद्यारण्यगुरुस्तेन

राङ्करानन्दस्य कालस्त्रयोदरारातकं भवितुमर्हति । ततः प्राक्तनो वाक्यभाष्य-कृदाचार्य इत्येव निर्णेतुं राक्यम् । आनन्दज्ञानस्तु रांकरानन्दाद्वीक्तनः । तेनैतरेयोपनिषद्भाष्यव्याख्यायां विद्यारण्यकृतैतरेयोपनिषद्दीपिकास्थस्य व-चसो निर्देशात् । आनन्दज्ञान आद्यशंकराचार्यशिष्यस्तत्समकालीनश्चेति केषांचिद्धान्तिः। यतो गुरुत्वेन ब्रह्मसूत्रभाष्यटीकायां तेन शुद्धानन्दस्य निर्देशः कृतः । तथाहि समाप्तिश्होके—-शुद्धानन्दाङ्घियुग्मस्मृतिभरनिभृत प्रौढगाढो।किरू हानन्दज्ञानप्रणीता जगति मुदमियं सद्धियां संविधत्ताम्। इति। ततश्चैवं सिद्धम्। अन्येन शाङ्करपीठााधिष्ठितेनैकं भाष्यं केनोपनि-षदि व्याख्यातं तस्य वाक्यभाष्यमिति संज्ञा कृता स्यात्परं कालवशाद्ज्ञात्वा तत्कर्तारं भाष्याध्यायिभिरस्य वाक्यसंज्ञां दृष्ट्वा पूर्वभाष्यस्य पद्भाष्यमिति संज्ञा कृता भवेत्। स चायं पद्वाक्यभाष्यभेदः राङ्करानन्दात्प्राक्तनः 'व्याक-रिष्ये पदाध्वना 'इति तत्कृतदीपिकोक्तेः । आनन्दज्ञानेन ततोऽर्वाक्त-नेन भाष्यद्वये व्याख्याकरणं सुसंगतमेव । अपरितुप्यन्नित्याद्यानन्द्ज्ञानो-क्तिरपि तन्मत्यनुसारं न विरुध्यते । अत्र पद्वाक्यभाष्यकर्तृविषये विदेशीयै-स्तूष्णीं भाव एवांगीिकियते तेन तद्विचारः कर्तुं न शक्यते। योऽयं मया-नुमानप्रमाणमाद्दरयैतावता प्रन्थेन विचारः कृतः स धाष्ट्रयकोट्यन्तर्गतः स्या-दिति संभावये तथापि विचारशिलानामत्र विषये प्रवृत्तयै सोऽलं भवत्विति मनीषयानुष्ठितत्वात्क्षमामहीति विदुषाम् ।

७ शाङ्करमतम् ( अद्वैतमतम् )

अस्मिन्मते ब्रह्मैव सत्यमन्यत्सर्व मिथ्या । जगदादि सर्व शुक्तौ रजतमिव भासते । ब्रह्म निर्मुणमतएव शब्दैरप्रतिपाद्यम् । अतएव वाङ्मनसयोरगोचरमिति श्रुतौ कथ्यते । सर्वज्ञत्वाद्योऽपि ब्रह्मगुणा औपाधिकाः । जीवो
ब्रह्मरूपोऽप्यज्ञानाद्भिन्न इव भाति । मनोबुद्धाद्युपाधिभिः सर्वोऽपि जनोऽहमिति प्रत्येति । अतएव सुषुप्तौ मनोबुद्धादिल्येन।हमाकारप्रतीत्यभावः ।
एवं मोक्षावस्थायामप्युपाधिलयादहमाकारप्रतीत्यभावः । एवं चाहिमिति
प्रतीतिरौपाधिकी । अयं प्रातीतिको जीव एक एव नतु नाना । अन्तःकरणभेदात्सुखदुः वानुभवभेदः । चैतन्यं सर्वव्यापकं स एवात्मेत्यभिधीयते ।
अयमात्मेश्वरजीवसाक्षीति भेदेन त्रिविधः । सर्वजगन्मूलकारणमज्ञानं तिसमश्चैतन्यान्तर्गते सति स आत्मेश्वर इत्यभिधीयते । स एवेश्वरस्सत्त्वरजस्तमोभिर्विष्णुब्रह्मशङ्करेति संज्ञा लभते । आत्मा ज्ञानस्वरूपो नतु ज्ञातृस्व-

रूपस्तस्य ज्ञातृत्वमहंकाराद्युपाधिभिः प्रपञ्चस्यापि ज्ञेयत्वमज्ञानादेव । त्रिविधं सत्यत्वं प्रातिभासिकं, व्यावहारिकं पारमार्थिकं च तत्र प्रातिभासिकस्य शुक्ति-रजतादेव्यावहारिकसत्यरजतेन वाधः । व्यावहारिकसत्यत्वं वटपटादीनां तच पारमार्थिकसत्येन ब्रह्मद्र्शनेन बाध्यते ब्रह्मणस्तु कस्यामप्यवस्थायां न बाधः । अत एव तत्परमार्थसत् । घटपटादीनां व्यवहारदशायां सत्यत्वं वस्तुतस्तु ते मिथ्याभूताः । स्वाप्तिकपदार्थवत् । यथा स्वप्नगताः पदार्था जायहशायां न सन्त्यतो मिथ्या तथा पारमार्थिकदशायामभावादेते व्यवहारद्शायां विद्यमाना अपि घटाद्यो मिथ्या । पारमार्थिकात्मज्ञानेन तद्वाधात् । कासुचिच्छुतिषु सृष्टिराकाशादिक्रमेण कासुचिच्छुतिषु तेज आदिक्रमेण कुत्राचित्सर्वे ब्रह्मेव नान्यदित्युक्तम् । सर्वासां श्रुतीनामबाधित-प्रामाण्यात्तत्समन्वयोऽवश्यं कर्तव्यस्तथा चेदमेव सिध्यति यद्वह्रीव सत्य-मिति पारमार्थिकदृष्ट्योक्तम्। आकाशादिक्रममृष्टिस्तु व्यावहारिकी । अने-नापि प्रमाणेन जगतो व्यावहारिकसत्यत्वम् । नतु परमार्थसत्यत्वम् । यदि जगत्परमार्थसत्स्यात्तर्द्यन्यत्किमपि नास्तीतिप्रतिपादिनी श्रुतिरनर्थिका स्यात्। एवं च सत्यानृते मिथुनिकृत्य नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार इति मन्तव्यमत एवाज्ञानिदृष्ट्या तत्सत्यत्वं भासते । ज्ञानिदृष्ट्या च ' तस्य पिता अपिता भवति ' इत्युक्तरीत्या तस्य मिथ्यात्वम् । न केवलं सर्वस्य जगतो मिथ्यात्वं श्रुत्या बोध्यतेऽपि तु स्वस्यापि मिथ्यात्वं श्रुतिर्निरिभ-मानितया ब्रूते । ननु मिथ्याभूतश्चतेः सत्यज्ञानं कथमिति नच वाच्यम् । " यथा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेऽनुपश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्त-स्मिन्स्वप्तनिद्रीने " इत्युपनिषदुक्तरीत्या मिध्याभूतात्स्वप्तस्थस्त्रीद्रीनात्स-त्यसमृद्धिप्राप्तिरिवासत्याया अपि श्रुतेः सत्यभूतात्मदर्शनस्य संभवात्। यथा वा स्वाप्निकपदार्थानामसत्यत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य सत्यत्वं तथा मिथ्या-भूताया अपि श्रुतेः सत्यात्मज्ञानम् । एतस्य सर्वजगतो मूलस्वरूपमनाद्य-विद्या सा च त्रिगुणात्मिका प्रलयकालसमाप्तिवेलायामविद्यया जीवकृत-कर्मिश्च " तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय " इति रीत्या परमात्मा संकल्प-यति तत आकाशादिक्रमेण तृष्टचुद्रमः । ततश्च पंचीकृतपंचमहाभूतेम्यः श्रारीरादीनि प्रादुर्भवन्ति । एवमुत्पन्नशरीरे प्रविष्टं चैतन्यं जीव इत्यभिधी-यते स नाणुः किन्तु व्यापकः सर्वस्मिञ्शारीरे सुखदुःखानुभवात् । स च जीवो मुक्तिपर्यन्तं स्थायी जन्मान्तरीयकर्मजसुखदुः खसम्बन्धात् । ननु जन्मान्तरं नाङ्गीक्रियत इति चेञ्जन्मसमकालं जायमानसुखदुः खानुभवस्या-नुपपत्तिः । मातृस्तनपानादावप्रवृत्त्यापत्तिश्च । तदानीं कस्यापि कर्मणोऽसं-भवात्। जीवो विस्मृतकण्ठस्थचामीकरपुरुष इवात्मविस्मृतेरज्ञानात्सुखदुःखा-नुभवभाक्। अज्ञानं लिङ्गरारीरं स्थूलरारीरं चेत्युपाधिस्तस्य सदा प्रत्यासनः। अयमुपाधिर्दशमस्त्वमसीति ज्ञानेन विस्मृतात्मस्वरूपस्याज्ञानमिवात्मज्ञा-नेन जीवात्मपरमात्मैक्यज्ञानापरपर्यायेण नश्यति सत्यज्ञानेन विना मिथ्याभूत-द्र्शनस्यानिवृत्तेः । एवमविद्यानाशे जीवो मुक्तो भवति । तस्य ज्ञानाशिः प्रारब्धेतरााणें संचितिक्रियमाणानि कर्माणि नाशयति । अस्यां दृशायां प्रारव्धकर्माणि भुञ्जानः स विगतशरीराद्यभिमानो जीवन्मुक्त इत्यभिधीयते प्रारव्धकर्मावसाने देहपाते स विदेहमुक्तो भवति । इयमेव परमा मुक्तिः । अस्यां जीवः परमात्मसायुज्यं नाम स्वरूपमधिगच्छति । नच मतान्तर-वद्रुपेनापि सेवकादिरूपेण भिन्नस्तिष्ठति । यद्यपि जीवः सदैवात्मस्वरूप-स्तथापि भावरूपेणाज्ञानेनात्मानं मुखदुःखभाजं मनुते तदैव बद्ध इत्य-भिधीयते तादशाज्ञानस्य निवृत्तौ स एव मुक्त उच्यते । साधनक्रमः । वेदविहितवणीश्रमकर्मणा चित्तशुद्धिस्ततो ब्रह्मनिष्ठगुरुं प्रति शरणगमनं तेन तत्त्वमसीति ज्ञानोपदेशस्तच्छ्रवणमनननिदिध्यासनैः संन्यासाश्रममधिव-सन्कर्माणि परित्यजंश्च स सुस्थिरज्ञानो मोक्षं लभते । कदाचिद्वामदेवादि-वत्पूर्वजनमक्रतकर्माभिः शुद्धचित्तोऽत्र जनमि ज्ञानेन मुक्तो भवति । मो-क्षाप्ती ज्ञानमेव साक्षात् साधनम् । कर्मीपासने तु चित्तशुद्धिचित्तेकाग्रय-प्रापकत्वात्परंपरितसाधने । ज्ञानकर्मसमुच्चयस्तु नेष्टः । नित्यानित्यवस्तु-विवेकः, इहामुत्रार्थभोगविरागः, शमद्मादिसाधनसंपत्, मुमुक्षुत्वं चेति साधनचतुष्टयसंपत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा । अस्मिन्मतेऽनिर्वचनीयख्यातिः। प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दार्थापत्त्यनुलब्ध्याख्यानि षट् प्रमाणानि । तत्रा-लौकिकार्थ आत्मिन शाब्दमेव मुख्यं प्रमाणम् । अन्यद्नुमानादि तद्व ष्टम्भेन प्रमाणं भवति । अत्र मते विवर्तवादः । तत्स्वरूपं स्वप्रकाशपर-मानन्दाद्वितीयं ब्रह्म स्वमायावशान्मिथ्यैव जगदाकारेण कल्पते । यथा शुक्ती रजतं रज्जौ भुजङ्गमश्च । ननु शुक्तिरजतादौ सारूप्यं विवर्तन्वे कारणं जीवजडयोः सारूप्याभावन चिद्विवर्तत्वं प्रपंचस्य कथमिति चेन्नैतत्साधु । निह सारूप्यनिबन्धनाः सर्वे विभ्रमा इति व्याप्तिरस्ति । असद्रूपाद्पि कामादेः कान्तालिङ्गनादिष्विव स्वप्नविश्र-

मस्योपलम्भात् । किंच कदाचित्के विश्वमे सारूप्यापेक्षा नानाद्यविद्यानिव-न्धने प्रपंचे तदुक्तमाचार्यवाचस्पतिना—विवर्तस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणा-मिनः । अनादिवासनोद्ध्तो नःसारूप्यमपेक्षते ॥ १ इति । अस्य मतस्य सङ्गा-हकः स्ठोकः ॥ " ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः " इति ॥

#### ८ रामानुजमतम् ( विशिष्टाद्वैतमतम् )

विशिष्टाद्वैतशब्दार्थः-चिदाचिद्विशिष्टस्य परमात्मनोऽद्वैतमथवा सृक्ष्मश-रीराविशिष्टस्य कारणरूपस्य परमात्मनस्तथा स्थूलशारीराविशिष्टस्य कार्यरूप-स्य परमात्मनश्चेत्युभयोरद्वैतम् । पदार्थास्त्रिविधा अचिच्चिद्धिरभेदेन । तत्र प्रकृतिकालशुद्धसत्त्वभेदेनाचित्पदार्थिस्त्रिविधः । तत्रापि प्रकृतिस्त्रिधा सूक्ष्म-सूक्ष्मतरसूक्ष्मतमितिभेदेन । साच ऋमेणाव्यक्ताक्षरतम इति संज्ञिका । ईश्वरः परमात्मा स एव ब्रह्मेत्यभिधीयते । चिदाचित् ( जीवजड ) पदार्थात्मकमी-श्वरस्य रारीरं तच्छरीरमपि स्थूलसूक्ष्मभेदेन द्विविधं सूक्ष्मरारीरयुतः पर-मात्मा स्थूलस्य जगत उपादानकारणम् । परमात्मन्यप्राकृताः राब्दस्पर्श-रूपरसगन्धाः राक्तिज्ञानानन्दाद्यश्च गुणाः सन्ति । सच सर्वाश्रयो व्यापकश्च तज्ज्ञानं रारीरमपि व्यापकम् । सच पंचविधः परव्यृहविभवान्तर्याम्यर्चाव-तारभेदेन । स एव सूक्ष्मचिद्चित्पदार्थयुक्तो जगत उपादानं विशेषसंकल्प-युक्तश्च निमित्तकारणं भवति । तथा कालाद्यन्तर्यामितया सहकारिकारणं च भवति । अयं परमात्मा सर्वेषां चेतनाचेतनवस्तूनां प्रेरकः कर्मानुकूलफल-प्रदोऽप्युदासीनः सर्वजीवानां जडानां च नियन्ता कल्याणगुणपूर्णो हेय-गुणप्रत्यनीकः सर्वान्तर्याम्यचिन्त्यराक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजःसंपन्नो भक्तिलभ्यः श्चास्ति । जीवजडौ परमात्मनः शरीरभूते । एतद्विशिष्टपरमात्मातिरिक्तं जगित किं चिन्नास्ति । यद्यपि जीवजडौ विशिष्टपरमात्मनोऽनितिरिक्तौ तथापि केवलपरमात्मनस्तौ भिन्नौ नित्यौ च चिद्परपर्यायो जीवः स चाणुर्नतु व्यापकः । सच चेतन ईश्वराधीनकर्तृत्वगुणः स्वप्नकाशः सुखी नित्यः प्रति-सरीरं भिन्नश्च । सच बद्धमुक्तिनित्यभैदेन त्रिविधः । ब्रह्मादिकीटान्ताः सर्वे संसारिजीवा बद्धाः । विमुक्तसंसाराः प्राकृतसूक्ष्मशरीररहिता वैकुण्ठे भगव-त्संनिधिनिवासिन आविर्भूताष्ट्रगुणा ये ते मुक्तजीवाः । मूलत एव संसार-संबन्धरहिताः परमात्मेच्छानुवर्तिने। इसंकुचितज्ञाना येऽनन्तगरुडाद्यस्ते सर्वे नित्यजीवाः । जीवात्मानोऽनन्ताः । जगत्प्रवाहश्चानादिः । नित्यजीवाः स्वे-

च्छया लीलाविभूतिष्ववतारं धारयन्ति । एतेषु नित्यजीवेषु यथाधिकारं तारतम्यं वर्तते । मुक्तजीवेषु तारतम्यं नास्ति । तेषां न कोऽप्यधिकारो नवा तेषामवतारधारणम् । मुक्ती जीवैः परमात्मसादृश्यं लभ्यते न त्वैक्यम्। जीवो ज्ञातुस्वरूप आनन्द्स्वरूपश्च तथा कर्ता भोक्ता । तस्य शरीरं प्रकृ-तिजन्यं पाँचभौतिकं सच स्वयं परमात्मनः रारीरभूतः । जीवात्मा छिङ्गदे-होपाधिना संसरित । सच लिङ्गदेहः प्राकृतोऽनादिश्च । उपाधिभूतलिङ्गदे-हत्यागेन जीवेन मोक्षो लभ्यते । मोक्षावस्थायामपि जीवस्य ज्ञातृत्वं न ही-यते । मोक्षार्थे जीवस्य ब्रह्मविचारो विधीयते । तत्र पूर्ववृत्तं कर्मे ब्रह्मज्ञा-नेऽङ्गभूतम् । न साधनचतुष्टयसंपत्त्यानन्तर्थे तत्रापेक्ष्यते । यत्रेश्वरनित्यजी-वमुक्तजीवाश्च विविधमोगानुपभुञ्जते । यत्रच कर्मरूपाविद्या न संभवत्यसौ देशः शुद्धसत्त्वमित्यभिधीयते । एतत्सत्त्वं प्राकृतसत्त्वगुणतो विलक्षणम् । ज्ञानं स्वप्नकाशं चेतनं व्यापकं बुद्धापरपर्यायं चास्ति । जीवेश्वरौ तदाधारभूतौ तयोधिमीं ज्ञानं तच स्वतः प्रमाणं बद्धद्शायां तत्कमीच्छन्नं संकुचितं भवति मोक्षे तु तद्विकिसतं भवति । प्रकृतिपदार्थी जडो नित्यश्च । तया परमा-त्मस्वरूपमाच्छादितं भवतीति कर्मवश्या बद्धजीवा मन्यन्ते । इयं प्रकृतिः सत्त्वरजस्तम इति गुणत्रयात्मिका चतुर्विशतितत्त्वात्मिका च। तानि तत्त्वानि प्रकृतिर्महत्तत्त्वमहंकारो मनः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानि चेति। एतेषु प्रथमतत्त्वं प्रकृत्यारूयं सर्वेषां जडानां मूलकारणम् । एतद्तिसूक्ष्मं सृष्टचादौ परमात्मन इच्छया प्रकृतौ परिणम्यमानायां यथा यथा सूक्ष्मता हीयते तथा तथावस्थान्तरं भवति। तत्र प्रथमावस्था तम इत्यभिधीयते । द्वितीयावस्थाक्षरं, तृतीयावस्थान्यक्तं च । इदं तृतीयमव्यक्तं नाम कार्यीन्मुख्यव्यवस्था, अव्यक्तानन्तरं जायमानाः सर्वे परिणामा व्यक्ताः । तत्र प्रथमपरिणामो महत्तत्वम् । अत्र गुणत्रयसा-म्यं नास्ति । त्रिष्वन्यतमा गुणः प्रबलो भवति । महत्तत्वं ब्रह्मणः रारीरम् । अस्माज्जायतेऽन्तःकरणवृत्तिर्बुद्धिनाम्नी निश्चयाख्या । महत्तत्त्वात्सत्त्वगुण-प्रावल्येन जायमानः सात्त्विकोऽहंकारो वैकारिक इति कथ्यते । अस्मात्सा-त्तिवकाहंकारात्पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चोत्पद्यते । एतदेव मनः स्मृत्यादीनां साधनं सर्वेन्द्रियाणां प्रेरकं संसारबन्धकारणीभूतं च। अचिद्रस्तूनां यथा महत्तत्त्वादिः ऋपेण परिणामा भवन्त्येवं जीवात्मनो ज्ञान-धर्मसंकोचिकासाद्योऽवस्था भवन्ति । तथात्मनोऽपि सृष्टचादिसंकल्पाद-

योऽवस्था भवन्ति । जडव्यापाराः सदा परबुध्यवलम्बनेन संभवन्ति । पर-मात्मनः सर्वे व्यापाराः स्वबुद्धावलम्बनेन संभवन्ति । जीवस्य तु केचिदेव व्यवहारा ईश्वरबुद्धवलम्बनेन केचित्स्वस्य परमेश्वरस्य चेत्युभयोर्बुद्धिमव-लम्ब्य प्रवर्तन्ते । केवलमेव स्वबुद्धिमवलम्ब्य जीवेन व्यवहारः कर्तु न रा-क्यते। जडपदार्थाः सदान्यस्य शरीरं भवन्ति। आत्मत्वं तु तेषां नास्ति। तथे-श्वरः सदात्मैव शरीरत्वं तस्यन । स्ति । जीवस्तु म्थूलदेहस्यात्मा । ईश्वरस्य शरीरमित्युभयं भवति । अन्तर्नियामकत्वं चात्मेशब्द्रप्रवृत्तिनिमित्तं तेन जीवः परमात्मेति द्वयमप्यात्मराब्देन व्यवहियते । अन्तर्यामित्वस्य परा काष्टा परमात्मेति । ज्ञानं द्विविधं स्वरूपभूतं धर्मभूतं च । तत्र स्वरूप-भूतज्ञानं जीवाभिन्नं धर्मभूतज्ञानं तु ततः पृथक् । एवंच स्वरूपभृतज्ञान-दृष्ट्या ज्ञानस्वरूपो जीवः। स एवाहमिति प्रतीत्या भासमानत्वाज्ज्ञे-योऽपि । तथा तादृशज्ञानवत्वात् स एव ज्ञातृस्वरूपोऽपि । पञ्चीकृत-पञ्चमहाभूतानि महत्तत्त्वमहंकारश्चेति सप्त तत्त्वानि प्रकृतिश्चेत्यष्टभ्यः शरी-रोत्पत्तिः । ततस्तच्छरीरं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मनश्च भूष-यति । भक्तिः प्रपत्तिश्चेति मोक्षसाधने । भक्तिर्भजनम् । अनन्यभावेन पर-मेश्वरः रारणीकरणीय इति प्रपत्तिः । साधनकमश्चेत्थम् कर्मज्ञानयोगौ भाक्तिकारणम् । साधनभक्तिः प्रपत्त्यङ्गम् । साच प्रपत्तिर्थत्र देहे तदेहपात एव मोक्षः । अत्र मते प्रत्यक्षमृनुमानमागमश्चेति प्रमाणत्रयम् । अन्यप्र-माणानामत्रैवान्तर्भावः । अत्र मते सत्ख्यातिः । जीवन्मुक्तिनीस्ति । अत्र मतेऽद्वैतवाद्यादतो विवर्तवादः खण्ड्यते परिणामवाद्ध स्वीकियते । तत्ता-त्पर्यमित्थम् - जगित विद्यमानानि सर्ववस्तूनि सत्यानि तानि मूलप्रकृति-परिणामभूतानि च । श्रुतिगतानि ' असत्ये ' ' नास्ति ' इति पदानि न मिथ्यार्थबोधकानि किन्तु विनाशित्वबोधकानि । परिणामिपदार्थस्वरूपं तत्तदवस्थासु भिद्यतेऽतस्ते पदार्था असत्या विनाशिन इत्युच्यन्ते नतु मिथ्याभूतत्वं तेषामिति मन्तव्यम् । एवं च जगत्सत्यमिति राद्धान्तः ।

#### ९ अद्वैतविशिष्टाद्वैतयोर्वैलक्षण्यस्य स्थलानि ।

१ आत्मरूपमेकमेव अन्यन्नास्त्येव। १ चिद्चिद्व्परारीरविशिष्ट आत्मैक एव। तच्छरीराद्न्यित्कचिन्नास्ति। २ आत्मा निर्विशेषो निर्गुणश्च। २ आत्मा सर्वज्ञत्वादिविशेषयुक्तः। के. नि. प्र. ३ ३ आत्मा ज्ञानस्वरूपो न ज्ञानगु-णवान् । अतएव तस्य न वस्तुतो ज्ञातृत्वम् । ४ आत्मा स्वरूपेण कूटस्थानित्यः । तेनैव रूपेणाद्वितीयश्च ।

५ परमात्मन एव मायोपाधिकमीश्वरत्वमिवद्योपाधिकं जीवत्वम् । जडं
तु प्रातिभासिकं मिथ्यैवेत्येकमेव
तत्त्वम् ।
६ परमात्मनः सकाशाद्भिन्नापि
भिन्नेव त्रिगुणा परमात्मशक्तिरज्ञानादिपद्वाच्या तदुपहितः परमात्मा
जगतो मूलप्रकृतिः ।
७ अस्मिन्मते विवर्तवादः । अज्ञानेन परमात्मन्येवेदं जगद्भासत इत्येवंरूपः । अत्र रज्जुसर्पदृष्टान्तः ।

८ परमात्मविवर्तभूतं प्रातिभासिकमिदं जगिन्मथ्येव ।
 ९ अत मतेऽनिर्वचनीयख्यातिः ।
अनिर्वचनीयं चेदं जगदज्ञानदोषेण
भासत इतिरूपा ।
 १० शुक्तिरजतस्थले स्वप्नादौ चानिर्वचनीया एवार्था भासन्ते ।
 ११ तत्त्वमस्यादिशास्त्रमिष जगदन्तर्गतत्वाद्सत्यमेव । तथापि त-

अनन्तकल्याणगुणाश्रयः । तत्र हेय-गुणा न सन्ति। ३ आत्मा ज्ञानस्वरूपोऽपि ज्ञानगु-णाश्रयः । वस्तुत एव तस्य ज्ञातृ-त्वम्। ४ परमात्मा स्वरूपेण कूटस्थनित्यः। चिद्चिद्रुपशरीरविशिष्टरूपेण तु प-रिणामिनित्यः । विशिष्टरूपेणैवाद्वि-तीयः। ५ परमात्मैवेश्वरः । तच्छरीरभूतो जीववर्गी जडवर्गश्च । ततो भिन्न एवेति । चिद्चिद्थिररूपं तत्त्वत्र-यम्। ६ परमात्यनः सकाशाद्वभ्तुतो भिन्नं त्रिगुणात्मकं प्रधानं जगतो मूलप्रकृतिः ।

७ अस्मिन्मते परिगामवादः प्रधानमेवान्तर्यामिश्चरसांनिध्याज्जगदाका-रेण परिणमत इतिरूपः। अत्र पयोदधिदृष्टान्तः।
८ प्रधानपरिणामभूतं चेदं जगत्सत्यमेव।
९ अत्र मते सत्र्यातिः। वस्तुतः
सत्यमेव जगत्प्रतीयत इतिरूपा।

१० शुक्तिरजतस्थले स्वप्नादौ च सत्या एवार्थाः प्रतीयन्ते । ११ तत्त्वमस्यादिशास्त्रं सत्यमेवात एव तत्तत्त्वज्ञानसाधकम् । त्त्वज्ञानसाधनं मवत्येव । स्वाप्तप-दार्थवत् ।

१२ प्रमाणानि पट् । प्रत्यक्षानु-मानोपमानागमाथीपत्त्यनुपलब्ध्याः ख्यानि ।

१६ परमात्मनोऽभिन्ना जीवाः ।
तेषां परमात्मवदेव ज्ञानस्वरूपत्वं
नतु वस्तुतो ज्ञानाश्रयत्वं किन्त्वन्तःकरणोपाधिकं ज्ञातृत्वम् ।

१४ जीवो व्यापकः।

१५ नीवो ब्रह्मस्वरूपत्वादेक एव । तदनेकत्वं त्वौपाधिकम् ।

१६ साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरं ब-ह्मजिज्ञासा ।

१७ तत्त्वमस्यादिमहावाक्यैरात्मसा-क्षात्कारेऽविद्यानिवृत्त्या शरीरसत्त्वे-ऽपि जीवद्दशायां मुक्तिः ।

्८ प्रारव्धकर्मणां भोगेन क्षये शरीरत्यागे स्वस्वरूपेऽवस्थितिरूपा विदेहमुक्तिः।

१९ मुक्ती जीवब्रह्मणोर्भेदो नास्ति। २० मुक्तावस्थायां न लेशतोऽपि दुःखं न सुखं भवति । १२ प्रमाणानि त्रीणि । प्रत्यक्षानु-मानागमरूपाणि ।

१३ जीवाः परमात्मनः सकाशा-द्भिन्नास्तच्छरीरभृता अपि ज्ञानस्व-रूपा ज्ञानगुणकाश्चीति तेषां वस्तुत एव ज्ञातृत्वम् ।

१४ जीवोऽणुरूपः ।

१५ जीवा वस्तुत एव नानाविधाः। जीवाद्वैतं तु प्रकाराद्वैतम् ।

१६ कर्मस्वरूपज्ञ।नानन्तरं ब्रह्मजि-ज्ञासा ।

१७ तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्योपा-सनादार्ळीन परमात्मा प्रसन्नो भवति। तथापि यावच्छरीरं मुखदुःखानु-भवावस्यकत्वान्न जीवहशायां मुक्तिः।

१८ प्रारव्धकर्मक्षये होकिकशरीर-त्यागे दिव्यदेहप्राप्त्या परमात्मना सह परमं साम्यं भवति । इयमेवा-स्मिन्मते मुक्तिः ।

१९मुक्ताविप जीवब्रह्मणोर्भेदोऽस्ति। २० मुक्तावस्थायां दुःखलेरोना-भिन्नं सुखाधिनयमनुभूयते।

#### १० प्रकाशिका.

यथा श्रीमच्छङ्कराचार्यैः प्रस्थानत्रये स्वयं भाष्यं व्यरचि न तथा श्री-रामानुजाचार्थैः । यतस्तेषां भगवद्गीतामु ब्रह्मसूत्रेषु च भाष्यमुपलम्यते । उपनिषत्सु रङ्गरामानुजाचार्याणां प्रकाशिकाख्या टीकैवोपलम्यते । एते रङ्गरामानुजाचार्याः श्रीभाष्यटीकायाः श्रुतप्रकाशिकायाः प्रणेतुः श्रीमुद्र्या-नाचार्याद्वीचीनाः । यतस्तैः कठोपनिषत्प्रकाशिकायां श्रुतप्रकाशिकाया नहुशो निर्देशः कृतः । केनोपनिषदि प्रकाशिकायां प्रायो विशेषविवरणं नास्ति । कुत्रचित्स्थलेषु द्वितीयखण्डचतुर्थमन्त्रादिष्वध्याहारपूर्वकं व्या-च्यानं कृतम् । तत्र शाङ्करच्याच्यानमेव श्रेयः । अध्याहाराभावात् । ११ वालवोधिनीः

केनोपनिषदो व्याख्यात्रये बालबोधिनी नाम वृतिर्मया व्यरचि साच यावच्छक्यमन्वर्थनाम्नी यथा स्यात्तथा प्रयतितम् । यद्यपि पद्वाक्य-भाष्यद्वय आनन्दज्ञानकृता सर्वाङ्गपूर्णा टीकास्ति । तथापि नन्यच्छात्राणां मन्द्न्युत्पत्तीनां कृतेऽवश्यमस्या उपयोगो भविष्यतीति संभावये । किंच प्रकाशिका नैतावता कालेन केनापि व्याख्याता सापि व्याख्यातात्र । अत्र च तत्तन्मतानि सुविशदं निरूपितानि । यद्यपि मया बालबोधिन्यां सर्व-त्रानन्दज्ञानप्रदर्शितः पन्था आदतस्तथापि कचिद्वैमत्यमप्यस्ति । यथा प्रथमखण्डे प्रथममन्त्रे पद्भाष्ये ' इषितमित्यत्रेडागमश्छान्द्सः ' इत्यत्र । तथा द्वितीयखण्डे चतुर्थमन्त्रे वाक्यभाष्ये । अत्र यद्वैमत्यकारणं तत्तत्रैव बालबोधिन्यां प्रादर्शि । मोहमयीप्रान्तस्थविश्वविद्यालयसमित्या केनकठोप-निपदौ शाङ्करभाष्यरङ्गरामानुजकृतप्रकाशिकासहिते बी. ए. श्रेणीपरी-क्षार्थ नियमिते । तयोर्भाष्याणि प्रकाशिका चैतत्कालपर्यन्तं भिन्नपुस्तकयो-र्मुद्रितान्यासन् । तेन तत्संजिवृक्षूणां विद्यार्थिनां वैरस्यमुपलभ्य भाष्यप्रका-शिकानां भिन्नमतस्थानां व्याख्यानामेकस्मिनपुस्तके निवेशेन यथा सुकर-तया वैलक्षण्यं ज्ञातुं शक्यते तथा तद्भिन्न पुस्तकस्थानां ज्ञातुं न शक्येतित निरूप्य चैकत्रेवैता भिन्नमतस्था व्याख्या मुद्रिताः । तासां च बालबोधिनी विषमपदार्थानां बोधिका विशेषतस्तत्तत्मिद्धान्तप्रदर्शिनी चान्ते पत्रसंख्या-निर्देशपूर्वकं प्रतिमन्त्रं न्यवेशि । न्याख्यात्रयानिर्दिष्टवचसां च स्थलानि लव्यालव्यविभागेन प्रदर्शितानि । तदेतत्पुस्तकमुपयुज्य विद्यार्थिनः कृत-कार्या भवेयुविद्वांसश्च विमर्शशालिनो विमत्सराः कृपयोपलभ्यमानं मानुषशे-मुषीसुलभं शास्त्रान्युत्पत्तिजन्यं वा प्रमादं द्रीयेयुस्तेन कृतकृत्यतामा-नयिष्याम्यात्मानामिति मन्यमानः-

पुण्यपत्तने—चैत्रशुक्तप्रातिपत् विद्धद्वशंवदः पाठकोपाव्हरूच्यम्बक-१८४१ मिते शाके जिल्लानुः श्रीधरशर्मा ।

#### अथ सामवेदीयतलवकारशाखोक्ता



# केनोपनिषद्

#### श्रीशंकराचार्यविरचितपदभाष्यवाक्यभाष्य-श्रीरंगरामानुजविरचितप्रकाशिकासमेता।

ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

[ पद्भाष्यम् ] केनेषितिमत्याद्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्या-ध्यायस्यारम्भः । प्रागेतस्मात्कर्माण्यरोषतः परिसमापितानि । समस्तकर्मा-श्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माङ्गसामविषयाणि च । अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तम् । कार्यं सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्त्वशुद्धचर्यं भवति । सकामस्य तु ज्ञानरिहतस्य केवलानि श्रोतानि स्मार्तानि च कर्माणि दिन्ध-णमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या त्वशास्त्रीयया प्रवृत्त्या पश्चादिस्थावरान्ताधोगितिः स्यात् । '' अथैतयोः पथोर्न कतरेण चन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तानि भूतानि भवन्ति । जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीयं

[वाक्यभाष्यम्] समाप्तं कर्मात्मभूतप्राणविषयं विज्ञानं कर्म चानेकप्रकारम् । ययोर्विकल्पसमुच्चयानुष्ठानाद्दाक्षणोत्तराभ्यां सृतिभ्यामावृत्त्यनावृत्ती भवतः । अत ऊर्ध्व फलिनरपेक्षज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कारस्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य द्वैतविषयदोषद्र्रिनोऽनिर्ज्ञाताशेषवाद्यविषयत्वात्संसा-रबीजमज्ञानमुच्चिचिच्छत्सतः प्रत्यगात्मविषयजिज्ञासोः केनेषितमित्यात्मस्वरूपतत्त्वविज्ञानायायमध्याय आरभ्यते । तेन च मृत्युपद्मज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो हि संसारो यतः । अनिष्यगतत्वादात्मनो युक्ता तद्धिगमाय तद्विषया जिज्ञासा । कर्मविषये चानुँकिः । तद्विरोधित्वात् । अम्य विजिज्ञांसितव्य- [पद्माष्यम्] स्थानम्।" छां.५।१०।८ इति श्रुतेः। "प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः"इति मन्त्रवर्णाद्विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्येव बाह्याद्नित्यात्साध्यसाधनसंबन्धादिह कृतात्पूर्वकृताद्वा संस्कारिवशेषोद्भवाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रद्इर्यते—केनेषितिमित्याद्यया। काठके चोक्तम्—" पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन्" क. ४।१ इत्यादि। "परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेद्मायान्नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् " मुं. १।२।१२ इत्याद्यार्थकेणे च। एवं
विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामर्थ्यमुपपद्यते
नान्यथा। एतस्माच प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो निवर्तते। "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः"
ई. ७ इति मन्त्रवर्णात्। " तरित शोकमात्मिवत् " छां. ७।१।३ इति,

" भिद्यते हृद्यग्रन्थि इछ चन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥" मुं.२।२।८

[वाक्यभाष्यम्] स्यात्मतत्त्वस्य कर्मविषयेऽवचनम् । कस्मादिति चेदात्मनो हि यथावद्विज्ञानं कर्मणा विरुध्यते । निरितशयब्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिज्ञा-पियिषितः । "तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्" के.१।४ इत्यादिश्चतेः । निह स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कंचन निमतुमिच्छत्यतो ब्रह्मान्मीति संबुद्धो न कर्म कारियतुं शक्यते । न ह्यात्मीनमवाप्तार्थं ब्रह्म मन्य-मानः प्रवृत्तिं प्रयोजनवतीं पश्यति । न च निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत एव कर्मणा ज्ञानम् । अतः कर्मविषयेऽनुक्तिर्वज्ञानविशेषविषयेव जिज्ञासा । कर्मानारम्भ इति चेत्र । निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात् । यदि ह्यात्म-विज्ञानेनात्माविद्याविषयत्वात्परितित्याजियषितं कर्म ततः "प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् " इत्यनारम्भ एव कर्मणः श्रेयानल्पफलत्वा-दायासबहुलत्वाक्तत्वज्ञानादेव च श्रेयःप्राप्तेरिति चेत्सत्यम् । एतदविद्यान्विषयं कर्माल्पफलत्वादिदोषवद्धन्धरूपं च सकामस्य । "कामान्यः कामयते" मुं.२।२।२ " इति नु कामयमानः" इत्यादिश्चितिभ्यः । न निष्कामस्य ।

र आत्मानमवातार्थामितिस्थान आत्मानमेवात्यर्थमिति पाउः ।

सह नाववतु सह नो भुनक्त सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। ॐ शान्तिः। शान्तिः। शान्तिः।

[पदभाष्यम् ] इत्यादिश्चितिम्यश्च । कर्मसिहितादिष ज्ञानादेतित्सिध्यतीति चेत्र । वाजसनेयके तस्यान्यकारणत्ववचनात् । " जाया मे स्यात् "चृ.१।४।१७ इति प्रस्तुत्य " पुत्रेणायं छोको जय्यो नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृछोको विद्यया देवछोकः " वृ. १।५।१६ इत्यात्मनोऽन्यस्य छोकन्त्रयस्य कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके । तत्रेव च पारित्राज्यविधाने हेतु-रुक्तः—" किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं छोकः " वृ. ४।४।२२ इति । तत्रायं हेत्वर्थः—प्रजाकर्मतत्संयुक्तविद्याभिम-नुष्यपितृदेवछोकत्रयसाधनैरनात्मछोकप्रतिपत्तिकारणेः किं करिष्यामो न चास्माकं छोकत्रयमानित्यं साधनसाध्यमिष्टं येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽमृते।ऽभयो न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्नित्यश्च छोक इष्टः । स च नित्यत्वात्राविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधननिष्पाद्यस्त-स्मात्प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्वेषणासंन्यास एव कर्तव्य इति । कर्मसहभावित्वविरोधाच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानस्य । न ह्युपात्तकारकफल-भेदिविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तिमितसर्वभेददर्शनस्य प्रत्यगात्मब्रह्मविषयस्य

[वाक्यभाष्यम्] तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि भवन्ति ति वर्वर्तकाश्रयप्राण-विज्ञानसिहतानि । " देवयाजी श्रेयानात्मयाजी वा " इत्युपक्रम्यात्मयाजी तु करोति " इदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते" रा. ब्रा. इति संस्कारार्थमेव कर्मा-णीति वाजसनेयके ।

" महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।"

" यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ " म.गी. १८१५ इत्यादिस्मृतेश्च । प्राणादिविज्ञानं च केवलं कर्मसमुच्चितं वा सका-मस्य प्राणात्मप्राप्त्यर्थमेव भवति । निष्कामस्य त्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनि-मीष्ट्ये भवति । आद्दीनिर्मार्जनवत् । उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो निरर्थकत्वात् ।

'' कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ " इति आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणश्रक्षः श्रोत्रमथो वलपिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिपदं पाइं
ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु
धर्मास्ते मिय सन्तु ते माय सन्तु ॥
ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

[पद्भाष्यम्] सहभावित्वमुपपद्यते । वस्तुप्राधान्ये सत्यपुरुषतन्त्रत्वाद्वह्यविज्ञानस्य । तस्माद्दृष्टादृष्टभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं केनेषितिमित्यादिश्रुत्या प्रदृश्यते । शिष्याचार्यप्रश्नप्रतिवचन- रूपेण कथनं तु सूक्ष्मवस्तुविषयत्वात्सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति । केवलतर्का- गम्यत्वं च द्रश्तिंतं भवति । " नैषा तर्केण मतिरापनेया " क. २।९ इति श्रुतेश्च । " आचार्यवानपुरुषो वेद " छां. ६।१४।२ " आचार्यद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत् " छां. ४।९।३ इति । " तद्विद्धि प्रणिपातेन " भ.गी. ४।३१ इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमाच्च । कश्चिद् गुरुं ब्रह्म-

[वाक्यभाष्यम्] " क्रियापथश्चैव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्यास एवात्यरेचयत्" इति " त्यागेनैके" म. ना. १०।५ " नान्यः पन्था विद्यते" श्रे. ३।८ इत्यादिश्रुतिभ्यश्च, न्यायाच्च । उपायभूतानि हि कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, "अमृतत्वं हि विन्दते" के. १।२।१२ " विद्यया विन्दतेऽमृतम् " के. १।२।१२ इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । नहि नद्याः पारगो नावं न मुञ्जति यथेष्टदेशगमनं प्रति स्वातन्त्र्ये सति । नहि स्वभावसिद्धं वस्तु सिषाधियपिति साधनैः स्वभावसिद्धश्चात्मा । तथा नापिपथिषितः । आत्मत्वे सति नित्या- प्रत्वात् । नापि विचिकारायिषितः । आत्मत्वे साति नित्या- प्रत्वात् । नापि विचिकारायिषितः । आत्मत्वे साति नित्यत्वाद्विकारित्वाद्विषयत्वाद्मूर्तत्वाच्च। श्रुतेश्च "न वर्धते कर्मणा" बृ. ४।४।२३इत्यादि। स्मृतेश्च "अविकार्योऽयमुच्यते" म.गी.२।२५इति। नच संचिकीर्षितः। "शुद्धमपापविद्धम् " ई. ८ इत्यादिश्रुतिभ्यः । अनन्यत्वाच्च । अन्येनान्यत्संस्क्रियते । न चात्मनोऽन्यभूता क्रियास्ति, न च स्वेनैवात्मना स्वमात्मानं संचिकीर्षत् । न च वस्त्वन्तराधानं नित्यप्राप्तिर्वा वस्त्वन्तरस्य नित्या । नित्यत्वं चेष्टं

#### अ केनेपितं पतित भेपितं मनः केन भाणः पथमः भैति युक्तः।

[वाक्यभाष्यम्] मोक्षस्य।अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्भोऽनुपपन्नः। अतो व्यावृत्तवाह्यबुद्धरात्मिविज्ञानाय केनेषितिमित्याद्यारम्भः। प्रवृत्तिलिङ्गाद्विशेषार्थः
प्रश्न उपपन्नः। रथादीनां हि चेतनावद्धिष्ठितानां प्रवृत्तिर्दृष्टा नानिष्ठितानाम्। मनआदीनां चाचेतनानां प्रवृत्तिर्दृश्यते। तद्धि लिङ्गं चेतनावतोऽषिष्ठाः तुर्रास्तित्वे। करणानि हि मनआदीनि नियमेन प्रवर्तन्ते। तन्नासित
चेतनावत्यिष्ठातर्युप्पद्यते। तद्धिशेषस्य चानिष्यमाच्चेतनावत्सामान्ये
चािष्यगते विशेषार्थः प्रश्न उपपद्यते। केनेपितं केनेष्टं कस्येच्छामात्रेण
मनः पतित गच्छिति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यर्थः। मनुतेऽनेनेति विज्ञाननिमित्तमन्तः करणं मनः प्रोषितिमवेत्युपमार्थः। न
त्विषितप्रोपितशब्दयोर्थाविह् संभवतः। न हि शिष्यानिव मनआदीनि
विषयभ्यः प्रेषयत्यात्माविविक्तिनित्याचित्स्वरूपतया तु निमित्तमात्रं प्रवृत्तौ नित्यचिकित्साविष्ठातृवत्। प्राण इति नासिकाभवः। प्रकरणात्।
प्रथमत्वं चलनिक्रयायाः प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो विषयावभासमात्रं करणानां

किनेषितां वाचिममां वदन्ति चक्षुः श्रोतं क उ देवो युनिक्त ॥१॥ [पद्भाष्यम्] संशयवतोऽयं प्रश्न इति प्रेषितशब्दस्यार्थिवशेष उपपद्यते। किं यथाप्रिसिद्धमेव कार्यकारणसंघातस्य प्रेषियितृत्वं किंवा संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्येच्छामात्रेणेव मनआदिप्रेषियतृत्विमित्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं पति प्रेषितं मन इति विशेषणद्धयमुपपद्यते। ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं पततीति प्रसिद्धम्। तत्र कथं प्रश्न उपपद्यत इति। उच्यते। यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयं स्यात्तिहं सर्वस्यानिष्टचिन्तनं न स्याद्रनर्थं च जानन्संकल्पयति। अत्युप्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि प्रवर्तत एव मनस्तस्माद्युक्त एव केनेषितिमित्यादिप्रश्नः। केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन्धिति गच्छिति स्वव्यापारं प्रति। प्रथम इति प्राणाविशेषणं स्यात्तत्पूर्वकत्वात्सर्वेन्द्रियवृत्तीनाम्। केनेषितां वाचिममां शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः। तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवो द्योतन्वान्युनक्ति नियुक्के प्रेरयति॥ १॥

[वाक्यभाष्यम्] प्रवृत्तिः। चलिकिया तु प्राणस्यैव मनआदिषु तस्मात्प्राथम्यं प्राणस्य प्रैति गच्छिति युक्तः प्रयुक्त इत्येतत् । वाचो वदनं किंनिमित्तं प्राण्णिनां चक्षुःश्रोत्रयोश्य को देवः प्रयोक्ता। करणानामधिष्ठाता चेतनावान्यः स किंविरोषण इत्यर्थः॥ १॥

[ प्रकाशिका ] अथ कश्चिद्धन्यो ब्रह्म जिज्ञासुर्जेडानां मनःप्रभृतीनां करणानां प्रवृत्तिस्तत्प्रवर्तकचेतनमन्तरेणानुपपन्नेति सामान्यतोऽवगत्य तत्प्रवर्तकचेतनविशेषबुभुत्सया पृच्छिति । मन इषितिमिष्टं साध्वसाधु वा विषयं प्रित केन देवेन प्रेषितं सत्पतित गच्छिति । करणत्वाद्वश्यं केनचित्प्रेरित-मिति वाच्यम् । न तावज्जीव एव प्रेरकः । तेन निगृहणतोऽपि (निगृहीत-स्यापि) मनसो विषयं प्रति पतनात् । अतो बलवता केनचिहेवेनैव प्रेरितिमिति वक्तव्यं स इति भावः । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । इषितिमितीडागमश्छान्दसः । अथ प्रथमः प्राणः पञ्चानां प्राणानां मुख्यः प्राणः केन प्रयुक्तः प्रेरितः सन्प्रैति याति स्वव्यापारं करोतीत्यर्थः । इमां लौकिकीं वैदिकीं च वाचं केनेषितां प्रेरितां वदन्ति जीवा इति शेषः । चक्षुः श्रोत्रमिति प्राण्यङ्गित्वादेकवद्भावः । उ संबुद्धौ । भो देशिक को देवो युनक्ति नियुङ्के प्रेरित्वात्यर्थः । इदमुपलक्षणं शेषकरणानाम् ॥ १ ॥

# श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं

[पद्भाष्यम्] एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरुः शृणु त्वं यत्पृच्छिस मनआदिकरणजातस्य को देवः स्विवपयं प्रति प्रेरियता कथं वा प्रेरियतीति । श्रोत्रस्य
श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दस्य श्रवणं प्रति करणं शब्दाभिव्यञ्जकं
श्रोत्रमिन्द्रियं तस्य श्रोत्रं स यस्त्वया पृष्टश्चक्षः श्रोत्रं क उ देवो युनक्तीति । असावेवंविशिष्टः श्रोत्राद्गिनि नियुङ्क्त इति वक्तव्ये नन्वेतदननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । नैष दोषः । तस्यान्यथाविशेषानवगमात् । यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः
श्रोत्रादिनियोक्तावगम्येत दात्रादिप्रयोक्तृवक्तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात् ।
न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापारिविशिष्टो लिवित्रादिवद्धिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेणालोचनसंकल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्गेनावगम्यते । अस्ति हि श्रोत्रादिभिरसंहतो यत्प्रयोजनप्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापो गृहादिविदिति संहतानां पदार्थत्वादवगम्यते

[वाक्यभाष्यम् ] श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रतिवचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम्। विक्रियादिविशेषरिहतः यात्मनो मनआदिप्रवृत्तौ निमित्तत्वमित्येतच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रतिवचनस्यार्थः । अनुगमात्तदनुगतानि ह्यत्रास्मित्रर्थेऽक्ष-राणि । कथं, शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं तस्य शब्दावभासकत्वं श्रोत्रत्वम् । शब्दोपछब्धृरूपत्यावभासकत्वं न स्वतः श्रोत्रस्याचिद्रूपत्वात् । आत्म-नश्च चिद्रूपत्वात् । यच्छ्रोत्रस्योपछब्धृत्वेनावभासकत्वं तदात्मिनिमित्तन्वाच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते । यथा क्षत्रस्य क्षत्रं यथा वोदकस्योण्य-मित्रिनिम्त्तमिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धाग्निरुच्यते । उदकमि ह्यग्निसं-योगादिग्नरुच्यते । तद्वदिनत्यं यत्संयोगादुपछब्धृत्वं तत्करणं श्रोत्रादि । उदकस्येव दग्धृत्वमनित्यं हि तत्र तत् । यत्रं त नित्यमुपछब्धृत्वमन्नाविषै ण्यं स नित्योपछिध्वस्वरूपत्वाद्दग्धेवोपछब्धोच्यते । श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वाद्यु-

[प्रकाशिका] इति शिष्येणानुयुक्त आचार्य उवाचेति ज्ञेयम् । यत् । यः । श्रोत्रस्य श्रोत्रं शब्दभासकत्वशक्तिप्रदः । मनसो मनो मननशक्तिप्रदः । वाचो वागिन्द्रियस्य वाचं शब्दोचारणशक्तिप्रदः । प्राणस्य प्राणः प्राण-नशक्तिष्रदः । चक्षुषश्चक्षुर्दर्शनशक्तिप्रदः । श्रोत्रादेनियन्ता यस्त्वया पृष्टः स

स उ प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्रक्षुः । अतिमुच्य धीराः
[पद्भाष्यम्] श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता । तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि । कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः । नह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणार्थः । यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरेण । नैष दोषः । अयमत्र पदार्थः—श्रोत्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनसमर्थं दृष्टम् । तच्च स्वविषयव्यञ्जनसामर्थं श्रोत्रस्य चैतन्ये ह्यात्मज्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे सित भवति नासतीत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यपपद्यते । तथा च श्रुत्यन्तराणि— ' आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते '' बृ० ४।३।६ '' तस्य भासा सर्वनिदं विभाति '' का० ५।१५ '' येन सूर्यस्तपित तजसेद्धः '' इत्यादीनि ।

" यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्तं प्रकाशयति भारत ॥ " भ० गी० १३।३३

इत्यादि गीतासु। काठके ५। १३ च-"िनत्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्"इति।

[वाक्यभाष्यम्] पलिविधरिनित्या नित्या चात्मन्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यक्ष-राणामथीनुगमादुपपद्यते निर्विधेषस्योपलिविधस्वरूपस्यात्मनो मनआदिप्रवृत्ति-निमित्तत्विमिति । मनआदिप्वेवं यथोक्तम् । वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्वयं सर्वत्रैव द्रष्टव्यम् । कथं, पृष्टत्वात्स्वरूपनिर्देशः । प्रथमयैव च निर्देशः । तस्य च ज्ञेयत्वात्कर्मत्विमिति द्वितीया । अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इत्यस्मात्सर्वत्रैव विभक्तिद्वयम् । यदेतच्ल्रोत्राद्युपलिविधनिमत्तं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिलक्षणं नित्योपलिविधस्वरूपं निर्विधेपमात्मतत्त्वं तद्-बुद्ध्वातिमुच्यानवबोधनिमित्ताध्यारोपिताद्बुद्धचादिलक्षणात्संसारान्मोक्षणं

[प्रकाशिका] देव इत्यन्वयः। तथा च श्रुतयः "यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयित " वृ०३।७।१७ " यः श्रोत्रे तिष्ठच्छ्रोत्रमन्तरो यमयित " वृ०३।७।१७ " यः श्रोत्रे तिष्ठच्छ्रोत्रमन्तरो यमयित " वृ०३।७।१८ " यश्चक्षुषि तिष्ठश्चक्षुरन्तरो यमयित " वृ०३।७।१८ " यः प्राणे तिष्ठन्प्राणमन्तरो यमयित" वृ०३।७।१६ । इत्याद्या नारायणस्यान्तर्यामित्वप्रतिपादिका इति । स इत्यनेन तादशो नारायणो देव इति भावः। तथा च भगवद्वाक्यम्— "मत्तः सर्व प्रवर्तते।" इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरित्याद्युक्त्वा वासुदेवात्मकान्या-

## प्रेत्यास्माङ्घोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥

[पद्भाष्यम् ] श्रोत्राद्येव सर्वस्यात्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवर्त्यते । अस्ति किमपि विद्वद्वुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमनरममृतमभयमनं श्रोत्रा-देरपि श्रोत्रादि तत्सामध्यीनिमित्तमिति प्रतिवेचनं राव्दार्थश्रोपपद्यत एव । तथा मनसोऽन्तःकरणस्य मनः । न ह्यन्तःकरणमन्तरेण चैतन्यज्योतिषाऽ-दीपितं स्वविषयसंकल्पाध्यवसायादिसमर्थे स्यात्। तस्मान्मनसोऽपि मन इति । इह बुद्धिमनसी एकी कृत्य निर्देशो मनस इति । यद्वाचो ह वाचम्। यच्छब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वैः संबध्यते । यस्माच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रम् । यस्मान्मनसो मन इत्येवम् । वाचो ह वाचिमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विप-रिणम्यते । प्राणस्य प्राण इति दर्शनात् । वाचो ह वाचिमित्येतद्नुरोधेन प्राणस्य प्राणामिति कस्माट्द्रितीयैव न कियते। न। बहूनामनुरोधस्य युक्त-त्वाद्वाचिमत्यस्य वागित्येतावद्वक्तव्यं स उ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्व-यानुरोधेन । एवं हि वहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्यात् । पृष्टं च वस्तु प्रथ-मयैव निर्देष्टुं युक्तम् । स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणारुयवृत्तिविशेषस्य प्राणस्तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणनसामध्यम् । न ह्यात्मनानिषष्ठितस्य प्राण-नमुपपद्यते । "को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्" तै॰ २ । ७ । १ " ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति " क॰ ५ । ३ इत्यादिश्चातिभ्यः । इहापि च वक्ष्यते-- येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि " के॰ १।८ इति । श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे ब्राणप्राणस्य ननु युक्तं ग्रहणम् । स्त्यमेवं प्राणग्रहणेनैव तु घाणप्राणस्य ग्रहणं कृतम् । एवं मन्यते श्रुतिः सर्वस्यैव क्रणकलापस्य यद्र्थप्रयुक्ता प्रवृत्तिस्तद्वह्येति प्रकरणार्थी विवक्षितः । तथा चक्षुपश्चक्ष् रूपप्रकाशकस्य चक्षुपो यदूपग्रहणसामर्थ्य तदात्मचैतन्याधिष्ठितस्यैवातश्चक्षुपश्चक्षः । प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्य ज्ञातुमिष्ट-त्वाच्छ्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वेत्यध्याहियते। अमृता भव-[वाक्यभाष्यम्] कृत्वा धीरा धीमन्तः प्रेत्यासमालोकाच्छरीरातप्रेत्य वियुज्या-न्यसिन्नत्रतिसंधीयमाने निर्निभित्तत्वादमृता भवन्ति। सति ह्यज्ञाने कर्माणि शरीरान्तरं प्रतिसंद्यते । आत्मावबोधे तुं सर्वकर्मारम्भानिमित्ताज्ञानविपरीत-विद्याशिविष्लुष्टत्वात्कर्भणामित्यनारम्भेऽमृता एव भवन्ति। शरीरादिसंताना-

[प्रका<mark>रिका] हुरित्यादिस्मृतयश्च । श्रोत्रादिनियामकत्वज्ञानिनः फलमाह्—अ-</mark> केनोप०—-२

## न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो

[पद्भाप्यम्] न्तीति फलश्रुतेश्च। ज्ञानाद्धचमृतत्वं प्राप्यते। ज्ञात्वा विमुच्यत इति सामर्थ्याच्छ्रोत्रादिकरणकलापमुिन्झत्वा। श्रोत्रादे ह्यात्मभावं कृत्वा तदुपाधिः संस्तदात्मना जायते स्त्रियते संसरित च। अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्मात्मेति विदित्वातिमुच्य श्रोत्राचात्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्राचात्मभावं परित्यज्ञिनते ते घीरा धीमन्तः। निह विशिष्टधीमत्त्वमन्तरेण श्रोत्राचात्मभावः शक्यः परित्यज्जम्। प्रेत्य व्यावृत्यास्माल्लोकात्पुत्रमित्रकलत्रबन्धुषु ममाहंभावसंव्यवहारलक्षणात्त्यक्तसर्वेषणा भूत्वेत्यर्थः। अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति। "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" म०ना० १०१५ "पराञ्चि खानि व्यतृणत्" क० ४।१ "आवृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन् " क० ४।१ "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते " वृ० ४।४।७, क० ६।१४ "अत्र ब्रह्म समस्नुते " क० ६।१४ इत्यादि-श्रुतिभ्यः। अथ वातिमुच्येत्यनेनैवैषणात्यागस्य सिद्धत्वाद्समाल्लोकात्प्रेत्यासमाच्छरीरात्प्रेत्य मृत्वेत्यर्थः॥२॥

यस्माच्छ्रोत्रादेरिष श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्रह्मातो न तत्र तस्मिन्ब्रह्माणि चक्षु-र्गच्छिति । स्वात्मिनि गमनासंभवात् । तथा न वाग्गच्छिति । वाचा हि राव्द उच्चार्यमाणोऽभिधेयं प्रकाशयित यदा तदाभिधेयं प्रति वाग्गच्छिति । ते । तस्य च राव्दस्य तिन्नर्वर्तकस्य च करणस्यात्मा ब्रह्मातो न वाग्गच्छिति । यथाप्निद्रिकः प्रकाशकश्चापि सन्न ह्यात्मानं प्रकाशयिति दहिति च तद्वत् नो मनो मनश्चान्यस्य संकल्पयित्रध्यवसायितृ च सदात्मानं संकल्पयत्य-ध्यवस्यित च तस्यापि ब्रह्मात्मेतीन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तद्गोचर-

[ वाक्यभाष्यम् ] विच्छेद्प्रतिसंघानाद्यपेक्षयाध्यारोपितमृत्युवियोगात्पूर्वमप्य-मृताः सन्तो नित्यात्मस्वरूपत्वादमृता भवन्तीत्युपचर्यते ॥ २ ॥

न तत्र चक्षुर्गच्छतीत्युक्तेऽपि पर्यनुयोगे हेतुरप्रतिपत्तेः । श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्येवमादिनोक्तेऽप्यात्मतत्त्वेऽप्रतिपन्नत्वात्सूक्ष्मत्वहेतोर्वस्तुनः पुनः पुनः पर्यनुयुक्षाकारणमाह—न तत्र चक्षुर्गच्छतीति । तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वान्न विज्ञानमुत्पाद्यन्ति । सुखा-दिवत्तर्हि गृह्येतान्तःकरणेनात आह—नो मनः। न सुखादिवन्मनसो विषयस्तत् । इन्द्रियाविषयत्वात् । न विद्यो न विजानीमोऽन्तःकरणेन यथैतद्वह्य मनआदि-

# न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्याद्

[पद्भाष्यम्] त्वात्र विद्यस्तद्वह्येद्वशामित्यतो न विजानीमो यथा येन प्रकारेणैतद्वह्यानुशिष्यादुपदिशोच्छिष्यायेत्यभिप्रायः । यद्वि करणगोचरं तद्व्यस्मा उपदेष्टं शक्यं जातिगुणिक्तयाविशेषणैः । न तज्ज्ञात्यादिविशेषणवद्वह्य ।
तस्माद्विषमं शिष्यानु । देशेन प्रत्यायिवुमिति । उपदेशे तद्र्थप्रहणे च
यत्नातिशयकर्तव्यतां दर्शयति – न विद्य इत्यादि । अत्यन्तमेवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते तद्ववादोऽयमुच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणिन
परः प्रत्याययितुं शक्यः । आगमेन तु शक्यत एव प्रत्याययितुम् । तदुपदेशार्थमागममाह — अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्यीति । अन्यदेव
प्रयोव तद्यत्पञ्चतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादित्युक्तमविषयं च तेषाम् । तद्विदितादन्यदेव हि विदितं नाम यद्विदिक्तिययातिशयेनाप्तं तद्विदिक्तियाकर्मभूतं कचितिकचित्कस्यचिद्वितं स्यादिति सर्वमेव व्याकृतं तद्विदितमेव तत्तस्मादन्य-

[वाक्यभाष्यम् ] करणजातमनुशिष्यादनुशासनं कुर्यात्प्रवृत्तिनिमित्तं भवेत्तथा-विषयत्वान्त विद्यो न विजानीमः । अथवा श्रोत्रादीनां श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्म विशेषेण दर्शयेत्युक्त आचार्य आह न शक्यते दर्शयितुं कस्मान्न तत्र चक्षुर्ग-च्छतीत्यादि पूर्ववत्सर्वम् । अत्र तु विशेषो यथैतदनुशिष्यादिति । यथैतदनु-शिष्यात्प्रतिपाद्येत् । अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन विधिनेत्यभिप्रायः । सर्वथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त आचार्य आह, अन्यदेव तद्विदिताद्यो अवि-दिताद्धीत्यागमम् । विदिताविदिताभ्यामन्यत्वम् । यो हि ज्ञाता स एव सः । सर्वात्मकत्वात् । अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर्ज्ञात्रन्तराभावाद्विदितादन्य-त्वम्। "स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता" श्वे० ३।१९ इति च मन्त्रवर्णात्। " विज्ञातारमरे केन विजानीयात् " वृ० २।४।१४ इति च वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव विदितं तस्माद्न्यदित्यभिप्रायः । बद्धि-दितं व्यक्तं तदन्यविषयत्वाद्रूपं सविरोधं ततोऽनित्यमत एवानेकत्वाद-शुद्धमत एव तद्विलक्षणं ब्रह्मोति सिद्धम् । अस्तु तर्ह्यविदितम् । न । विज्ञा नानपेक्षत्वात् । यद्भचिविदंतं तद्धिज्ञानापेक्षमिविदितविज्ञानाय हि लोकप्रवृ-त्तिः। इदं तु विज्ञानानपेक्षम्। कस्माद्विज्ञानस्वरूपत्वात्। न हि यस्य यत्स्व-रूपं तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते। न च स्वत एवापेक्षा । अनपेक्षमेव। सिद्धत्वात् । प्रदीपः स्वरूपाभिव्यक्तौ न प्रकाशान्त्रमन्यतोऽपेक्षते स्वतो वा । यद्धचन-

अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्धि ।

[पद्भाष्यम्] दित्यर्थः। अविदितमज्ञातं तर्हाति प्राप्त आह—अथो अविदिताद्वि-दितिविपरीताद्व्याकृताद्विद्याद्यसणाद्व्याकृतवीजात्। अधीत्युपर्यर्थे द्यसणया-न्यदित्यर्थः। याद्वि यस्माद्ध्युपरि भवति तत्तस्माद्न्यदिति प्रसिद्धम्। यद्वि-दितं तद्व्यं मत्ये दुःखात्मकं चेति हेयम्। तस्माद्विदिताद्न्यद्वह्रोत्युक्ते त्वहे-यत्वमुक्तं स्यात्। तथाविदिताद्धीत्युक्तेऽनुपादेयत्वमुक्तं स्यात्। कार्यार्थे हि कारणमन्यदन्येनोपादीयतेऽतश्च न वेदितुरन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं भव-तीत्येवं विदिताविदिताभ्यामन्यदिति हेयोपादेयप्रतिषेधेन स्वात्मनोऽन्येत्र-ह्यविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। न ह्यन्यस्य स्वात्मनो विदि-ताभ्यामन्यत्वं वस्तुनः संभवतीत्यात्मा ब्रह्मेत्येष वाक्यार्थः। "अयमात्मा ब्रह्म" बृ०२।१९ "य आत्मापहतपात्मा" छा० ८।७।१ यत्साक्षादपरो-

वानयभाष्यम् ] पेक्षं तत्स्वत एव सिद्धं, प्रकाशात्मकत्वातप्रदीपस्यापेक्षितोऽ-प्यनर्थकः स्यात् । प्रकाशे विशेषाभावात् । नहि प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्य-क्तौ प्रदीपप्रकाशोऽर्थवान् । न चैवमात्मनोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति येन स्वरू-पविज्ञानेऽप्यपेक्ष्यते । विरोध इति चेन्नान्यत्वात् । स्वरूपविज्ञाने विज्ञान-स्वरूपत्वाद्विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत् । दृश्यते हि विपरीतज्ञानमा-त्मिन सम्यन्ज्ञानं च न जानाम्यात्मानिमिति श्रुतेश्च " तत्त्वमिस " छां. १।८।७ " आत्मानमेवावेत् " वृ०१।४।१० " एवं वै तमात्मानं विदित्वा " बृ०२।९।१ इति च । सर्वेत्र श्रुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञानान्तरा-पेक्षत्वं दृश्यते तस्मात्प्रत्यक्षश्चातिविरोध इति चेन्न । कस्मात् । अन्यो हि स आत्मा बुद्धचादिकार्यकरणसंघाताभिमानसंतानाविच्छेदलक्षणोऽविवेका त्मको बुद्धचवभासप्रधानश्चक्षुरादिकरणो नित्यचित्स्वरूपात्मान्तःसारो यत्रा-नित्यं विज्ञानमवभासते । बौद्धप्रत्ययानामाविभीवतिरोभावधर्मकत्वात्तद्धर्मत-यैव विलक्षणमपि चावभासते । अन्तः करणस्य मनसोऽपि मनोऽन्तर्गतत्वा-त्सर्वान्तरश्चतेः । अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेणाकाशवद्प्रचलितात्मना-न्तर्गभभूतेन बाह्यो बुद्धचात्मा तद्विलक्षणोऽर्चि।भीरिवाभिः प्रत्ययैराविभीव-तिरोभावधर्मकैर्विज्ञानाभासरूपैरानित्यैरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी दुःखीत्य-भ्यूपगतो लौकिकैरतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादात्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा

१ अन्यब्रह्मविपयेत्यस्य स्थानेऽन्यत्वाह्रह्माविषयोति पाठः ।

इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचिक्षरे ॥३॥

[पट्भाप्यम्] साद्वस्य " वृ ० ४।६।१ " य आत्मा सर्वान्तरः " वृ ० ६।४।१ इत्यादिश्चत्यन्तरेभ्यश्चेत्येवं सर्वात्मनः सर्वविशेषरिहतस्य चिन्मात्रज्योति-षो ब्रह्मत्वप्रतिपाद्कस्य वाक्यार्थस्याचार्योपदेशपरम्परया प्राप्तत्वमाह--इति शुश्रुमेत्यादि । ब्रह्म चैवमाचार्योपदेशपरम्परयैवाधिगन्तव्यं न तर्कतः प्रव-चनमेधाबहुश्चततपोयज्ञादिभ्यश्चेत्येवं शुश्रुम श्चुतवन्तो वयं पूर्वपामाचार्याणां वचनम् । य आचार्या नोऽस्मभ्यं तद्वह्म व्याचचित्ररे व्याख्यातवन्तो विस्प-ष्टं कथितवन्तस्तेषामित्यर्थः ॥३॥

[वाक्यभाष्यम् ] विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुनर्नित्यविज्ञाने। तत्त्वमसीति बोधोपदेशो नोपपद्यत इति चेत् । आत्मानमेवावेदित्येवमादीनि च नित्यबोधा-त्मकत्वात् । न ह्यादित्योऽन्येन प्रकार्यतेऽतस्तद्र्थकोघोपदेशोऽनर्थक इति चेत्र। लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्। सर्वात्मिनि हि नित्यविज्ञाने बुद्धचाद्यनित्य-धर्मा लोकेरध्यारोपिता आत्माविवेकतस्तद्पोहार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः । तत्र च बोघाबोघी समञ्जसी । अन्यनिमित्तत्वादुद्क इवीप्ण्यमग्निनिमित्तम् । राव्यहनी इवादित्यनिमित्ते लोके नित्यावौष्ण्यप्रकाशावग्न्यादित्ययोरन्यत्र भावाभावयोर्निमित्तत्वाद्वितत्याविवोपचर्यते । धक्ष्यत्याद्यः प्रकाशयिष्यति सवितेति तद्वत् । एवं च सुखदुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो ढोकस्य तद्पेक्ष्य तत्त्वमस्यात्मानमेवावेदित्यात्मावबोधोपदेशेन श्रुतयः केवलमध्यारोपापो-हाथीः । यथा सवितासौ प्रकाशयत्यात्मानमिति तद्वत् । बोधाबोधकर्तृत्वं च नित्यबोधात्मनि । तस्माद्न्यद्विदितात् । अधिशब्द्श्वान्यार्थे । यद्वा यद्धि यस्याधि तत्ततोऽन्यत्सामर्थ्यात् । यथाधि भृत्यादीनां राजा । अन्यक्त-मेवाविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः । विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कार्यकारण-त्वेन विकारिपते ताभ्यामन्यद्वह्य विज्ञानस्वरूपं सर्वविशेषप्रत्यस्तिमतिमत्ययं समुदायार्थः । अत एवात्मत्वान हेय उपादेयो वा । अन्यद्भचन्येन हेय-मुपादेयं वा । न तेनैव तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा भवति । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्तरात्मत्वाद्विषयमतोऽन्यस्यापि न हेयमुपादेयं वा। अन्याभावा-च्च । इति शुश्रुम पूर्वेषामित्यागमोपदेशः । व्याचचितर इत्यस्वातन्त्रयं तर्कप्रतिषेधार्थम् । ये नस्तद्वद्योक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं ब्रह्मप्रतिपाद्कं व्याख्यात्वन्तो न पुनः स्वबुद्धिप्रभवेण तर्केणोक्तवन्त इत्यागमपारम्पर्यावि-च्छेदं दर्शयति विद्यास्तुतये । तर्कस्त्वनवस्थितो आन्तोऽपि भवतीति ॥३॥

# यद्राचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते ॥४॥

[पद्माप्यम्] अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्यीत्यनेन वाक्येनात्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते श्रोतुराराङ्का जाता तत्कथं त्वात्मा ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः कर्मण्युपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्स्वर्गे वा प्राप्तुमिच्छिति तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्णुरीश्वर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भिवतुमहिति न त्वात्मा । लोकप्रत्ययविरोधात् । यथान्ये तार्किका ईश्वरादन्य आत्मेत्याचक्षते तथा कर्मिणः '' अमुं यजामुं यज " वृ० १।४।६ इत्यन्या एव देवता उपासते । तस्माद्यक्तं यद्विदितमुपास्यं तद्वह्म भवेत् । ततोऽन्य उपासक इति तामेतामाराङ्कां शिष्यिलङ्केनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वाक्षान्य उपासक इति तामेतामाराङ्कां शिष्यिलङ्केनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वाक्षानेषु विषक्तमाग्नेयं वर्णानामभिन्यञ्चकं करणं वर्णाश्चार्थसंकेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं क्रमप्रयुक्ता इत्येवं तद्भिन्यङ्गचशब्दः पदं वागित्युच्यते । " अकारो वै सर्वा वाक्सेषा स्पर्शान्तस्थोष्मभिन्यिज्यमाना बव्ह् नानाह्मपा भवति" इति श्रुतेः । मितममितं स्वरः सत्यानृते एव विकारो यस्यास्तया वाचा

[वाक्यभाष्यम्] यद्वाचेतिमन्त्रानुवादो दृढप्रतीत्यै। अन्यदेव तद्विदितादिति योऽयमागमार्थो ब्राह्मणोक्तोऽस्यैव द्रिढिम्ने मन्त्रा यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते। यद्वह्म वाचा शब्देनानभ्युदितमनभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्। येन वागभ्युद्यत इति वाक्पत्रकाशहेतुत्वोक्तिः। येन प्रकाश्यत इति वाचोऽभिधानस्याभिध्यप्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः। उक्तं च केनेषितां वाचिममां वदन्ति यद्वाचो ह वाचिमति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ आम्नायः। यद्वाचानभ्युदितं वाक्प्रकाशिनिक्तं चेति ब्रह्मणोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरिन्धृक्षां निवर्त्य स्वात्मन्येवावस्थापयत्याम्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति यत्नत उपरमयति। नेदिमित्युपास्यप्रतिषोधाः ॥।।।।।

[प्रकाशिका] तिमुच्येति । धीरा धीमन्तः श्रोत्रादिप्रेरकत्वं नारायणस्य जान-न्तः। अस्माछोकाद्भौतिकदेहात्प्रेत्य निर्गत्योत्क्रमणं विधायेति यावत् । अर्चिरा-दिमार्गेण गत्वातिमुच्य लिङ्कदेहं हित्वामृता मुक्ता भवन्तीत्यर्थः ॥२॥३॥

मनआदीनां प्रवर्तकं नारायणब्रह्म सांकल्येनोपदिशेत्यत्राह यद्वा-चेत्यादिमन्त्रैः । यद्ब्रह्म वाचा वेदवाण्यानभ्युदितं सांकल्येन नोक्तम् ।

## यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥५॥

[पदमाप्यम्] पदत्वेन परिच्छित्रया करणगुणवत्यानभ्युदितमप्रकाशितमनभ्युक्तं येन ब्रह्मणा विविक्षितेऽर्थं सकरणा वागभ्युद्यते चैतन्यज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतत् यद्वाचो ह वागित्युक्तं "वदन्वाक्। यो वाचमन्तरो यमयति" वृ. १।४।७ इत्यादि च वाजसनेयके। "वाक्पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता क-श्चित्तां वेद ब्राह्मणः" इति प्रश्नमुत्पाद्य प्रतिवचनमुक्तम् " सा वाग्यया स्वप्ने भाषते " इति । सा हि वक्तुर्विक्तिर्नित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा । " न हि वक्तुर्वक्तिर्विपरिष्ठोपो विद्यते " वृ०४।३।२६ इति श्रुतेः । तदेवान्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं वृहत्त्वाद्वह्मोति विद्धि विजानीहि त्वं यैर्वागाद्युपाधिभेः । वाचो ह वाक्चक्षुपश्चक्षः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रशाप्तिता विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्येवमादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान्व्युद्स्यान्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धीत्येवशब्दार्थः । नेदं ब्रह्म यदिद्मित्युपाधिभेद-विशिष्टमनात्मेश्वराद्युपासते ध्यायन्ति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्मेत्यनात्मनोऽब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थमन्यब्रह्मबुद्धिपरिसंख्यानार्थं वा ॥४॥

यन्मनसा न मनुते । मन इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृद्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सर्वकरणसाधारणम् । सर्वविषयव्यापकत्वात् । "कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिरधृतिर्न्हीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव" बृ० १।५।३ इति श्रुतेः । कामादिवृत्तिमन्मनस्तेन मनसा यच्चैतन्यज्यो-तिर्मनसोऽवभासकं न मनुते न संकल्पयित नापि निश्चिनोति । मनसोऽ-वभासकत्वेन नियन्तृत्वात् । सर्वविषयं प्रति प्रत्यगेवेति स्वात्मिन न प्रवर्ततेऽन्तःकरणम् । अन्तस्थेन हि चैतन्यज्योतिषावभासितस्य मनसो मनन-सामर्थ्यं तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तमाहुः कथ्यिन्त ब्रह्मविदः । तस्मात्तदेव मनस आत्मानं प्रत्यक्चेतियतारं ब्रह्म विद्धिनेदामित्यादि पूर्ववत् ॥५॥

[वाक्यभाष्यम्] यन्मनसेत्यादि समानम्। मनो मतिमिति। येन ब्रह्मणा मनोऽपि विषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेणेत्येतत् । सर्वकरणानामविषयं तानि च सन्यापाराणि सविषयाणि नित्यविज्ञानस्वरूपावभासतया येनावभास्यन्त इति यचक्षुषा न पश्यात येन चक्षू एषि पश्यात ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ६ ॥
यच्छ्रांत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद् श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥७॥
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ८ ॥
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

[पद्भाष्यम्] यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयीकरोत्यन्तःकरणवृत्तिसंयुक्तेन येन चक्षूष्यन्तःकरणवृत्तिभेद्भिन्नाश्चक्षुर्वृत्तीः पश्यति लोकश्चेतन्यात्मज्योतिषा विषयीकरोति न्याप्नोति ॥ ६ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवताधिष्ठितेनाकाशकार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन न विषयीकरोति लोको येन श्रोत्रमिदं श्रुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्मज्योतिषा विषयीकृतं तदेवेत्यादि पूर्ववत् ॥७॥

यत्प्राणेन व्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तःकरणप्राण-वृत्तिभ्यां सिहतेन यन्न प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति येन चैतन्या-त्मज्योतिषावभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते । तदेवेत्यादि सर्वे समानम् ॥ ८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पद्भाष्ये प्रथमः खण्डः ॥ १॥

[वाक्यभाष्यम्] स्होकार्थः । '' क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति " इति स्मृतेः। भ. गी. १३।३३ '' तस्य भासा " मुं. २।२।१८ इति चाथर्वणे । येन प्राण इति । क्रियाशक्तिरप्यात्मविज्ञानितिमक्तेत्येतत् ॥५॥६॥७॥८॥॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥

[प्रकाशिका] येन च प्रेरिता सती वागभ्युद्यते पुरुषैरुच्चार्यते तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि जानीहि । नेदं जडजीवादिकं जगद्यत्कामात्मान इदमुपासत इत्यर्थः । एवमग्रेऽप्यर्थो ध्येयः । यन्मनसा कश्चित्साकल्येन न मनुते येन मनो मतम् । येन चक्षूंषि पश्यन्ति दृश्यन्त इत्यर्थः । यत्प्राणेन न प्राणिति न चेष्टते येन प्राणः प्रणीयते प्रेर्थते ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

## यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्।

[पद्भाष्यम् ] एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्वमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्योऽह-मेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहं मामिति गृह्णीयादित्याराङ्कचाचार्यः शिष्यबुद्धिविचा-लनार्थं यदीत्याह । निनवष्टेव सुवेदाहिमिति निश्चिता प्रतिपात्तः । सत्यिमिष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिर्न हि सुवेदाहमिति । यद्धि वेद्यं वस्तु विषयीभवति त-त्सुण्ठु वेदितुं राक्यं दाह्यामिव दग्धुमग्नेर्दग्धुर्न त्वग्नेः स्वरूपमेव । सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः । इह च तदेव प्रति-पादितं प्रश्नप्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यया । यद्वाचानम्युदित-मिति विशेषतोऽवधारितम् । ब्रह्मवित्संप्रदायनिश्चयश्चोक्तोऽन्यदेव तद्विदि-ताद्थो अविदिताद्धीत्युपन्यस्तमुपसंहरिष्यति चाविज्ञातं विजानतां विज्ञा-तमविजानतामिति । तस्माद्यक्तमेव शिष्यस्य मुवेदेति बुद्धि निराकर्तुम् । न हि वेदिता वेदितुर्वेदितुं राक्योऽाग्निरिव दम्धुमग्नेः। न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेद्यमन्यत्स्याद्वह्म । " नान्यद्तोऽस्ति विज्ञातृ " वृ. ३।८।११ इस्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात्सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति प्रति-पत्तिर्मिथ्यैव । तस्माद्युक्तमेवाहाचार्या यदीत्यादि । यदि कदाचिन्म-न्यसे सुवेदेति सुप्ठु वेदाहं ब्रह्मेति । कदाचिद्यथाश्रुतं दुर्विज्ञेयमपि क्षीण-दोषः सुनेधाः कश्चित्प्रतिपद्यते कश्चित्रेति साराङ्कमाह यदीत्यादि । दृष्टं च "य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यत एप आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद्भस् " [वाक्यभाष्यम्] यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्यबुद्धिविचालना । गृहीतस्थिर-तांयै । विदिताविदिताभ्यां निवर्त्य बुद्धि शिष्यस्य स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्योपास्यपतिषेधेनाथास्य बुद्धि विचाल-यति यदि मन्यसे सुवेदाहं ब्रह्मेति त्वं ततोऽल्पमेव ब्रह्मणो रूपं वेत्थ त्विमिति नूनं निश्चितं मन्यत इत्याचार्यः । सा पुनर्विचालना किमर्थे-त्युच्यते पूर्वगृहीते वस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायै। देवेष्वपि सुवेदाहिमिति मन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव वोत्ते नूनम्। कस्मात्। अविषय-

[प्रकाशिका] हे शिष्याहं सुवेद ब्रह्मणो रूपं सम्यग्जानामीति यदि मन्यसे ताईं त्वमि नूनं दहरमेवाल्पमेव ब्रह्मणो रूपं वेत्थ । तस्यानन्तत्वादिति भावः । रूपिमित ब्रह्मगुणानामुपलक्षणम् । यद्यस्माद्दहरमेव वेत्थ । अथ तस्मात्त्वं त्वियि व्यत्ययात् । त्वय्यस्य ब्रह्मणो यद्वृपं देवेषु चास्य ब्रह्मणो यद्वृपं तदिति

#### त्वं वेतथ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य-

[पद्भाष्यम् ] छा. ४।१५। १ इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्विरोचनः स्वभावदोषवशादनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थे शरीरमात्मेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्रो देवराट् सकृद् द्विस्त्रिरुक्तं चाप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । लोकेऽप्येकस्माद्गुरोः शृण्वतां कश्चिचथावत्प्रतिपचते कश्चिद्यथावत्कश्चिद्विपरीतं काश्चित्र प्रतिपचते किमु वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्वम् । अत्र हि विप्रतिपन्नाः सद्सद्वादिनस्तार्किकाः सर्वे । तस्माद्विदितं ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तिस्वाद्यदि म-न्यस इत्यादि साराङ्कं वचनं युक्तमेत्राचार्यस्य । दहरमल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो रूफ्म् । किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्यभे-काणि च येनाह दहरमेवेत्यादि । बाइम् । अनेकानि हि नामरूपो-पाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः । स्वतस्तु " अशब्द्मस्पर्शमरूप-मन्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत् " क. ३।१५ इति राव्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । ननु येनैव धर्भेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्व-रूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं स्यादत उच्यते । चैतन्यं पृथिन्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति । तथा श्रोत्राद्शिनामन्तःकरणस्य च धर्मी न भवतीति । ब्रह्मणो रूपमिति । ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्—"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" वृ. ३।९।२८ " विज्ञानघन एव " वृ. २।४।१२ " सत्यं ज्ञानमनन्तम्" तै. २।१।१ "प्रज्ञानं ब्रह्म" ऐ. ५।६ इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु ।

[वाक्यभाष्यम्] त्वात्कस्यचिद् ब्रह्मणः । अथवाल्पमेवास्याध्यात्मिकं मनुष्येषु देवेषु च। आधिदैविकमस्य ब्रह्मणो यदूपं तदिति संबन्धः । अथ न्विति हेतुर्मीमांसायाः । यस्माइहरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्विवितादित्युक्तत्वातसुवेदेति च मन्यसेऽतोऽल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो रूपं यस्माद्य नु तस्मान्मीमांस्यमेवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेव यावद्विदिताविदित्वप्रितिपेधागमार्थानुभव इत्यर्थः । मन्ये विदितामिति शिष्यस्य मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रयसंगतेः । सम्यग्वसंतुनिश्चयाय विचालितः शिष्य आचार्यण मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते समाहितो मृत्वा विचार्य यथोक्तं सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचार्यात्मानुभवप्रत्ययत्रयस्यकविषयत्वेन संगत्यर्थम् । एवं हि

## देवेष्त्रथ नु मीमा १ स्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥ [९] १ ॥ नाहं मन्ये सुवेदोति नो न वेदोति वेद च ।

[पद्भाष्यम्] सत्यमेवं तथापि तद्दतःकरणदेहोन्द्रयोपाधिद्वारेणैव विज्ञानादिराठ्दैर्निर्दिश्येत तद्नुकारित्वादेहादिवृद्धिसंकोचच्छेदादिषु नाशपु च न स्वतः ।
स्वतस्त्विज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमाविज्ञानतामिति स्थितं भविष्यति । यदस्य
ब्रह्मणो रूपिनित पूर्वेण सम्बन्धः । न केवलमध्यात्मोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं त्वेमलपं वेतथ यद्प्यधिदैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य
ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेतथ त्वं तद्पि नृनं दहरमेव वेत्थिति मन्येऽहम् । यदध्यात्मं यद्धिदैवं तद्पि च देवेपूपाधिपरिच्छिन्नत्वाह्हरत्वान्न निवर्तते यत्तु
विध्वस्तसर्वोपाधिविशोषं शान्तमनन्तमेकमद्वैतं भूमार्ख्यं नित्यं ब्रह्म न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः । यत एवमथ नु तस्मान्मन्येऽद्यापि मीमांस्यं विचार्यमेव
ते तव ब्रह्म । एवमाचार्थोक्तः शिष्य एकान्त उपविष्टः समाहितः सन्यथोकमाचार्येणागममर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवं कृत्वाचार्यसकाशमुपगम्योवाच—मन्येऽहमथेदानीं विदितं ब्रह्मिति ॥ [९] १ ॥

कथिमिति । शृणुत । नाहं मन्ये सुवेदोति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्मोति । नैव ताई विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्त आह—नो न वेदोति वेद च । वेद चेति चशब्दान्न वेद च । ननु विप्रातिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदोति नो न वेदोति वेद चेति । यदि न मन्यसे सुवेदोति कथं मन्यसे वेद चेति । अथ मन्यसे वेदैवेति । कथं न मन्यसे सुवेदोति । एकं वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत

[वाक्यभाष्यम्] सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यान्नानिश्चितेति न्यायः प्रदर्शितो भवति । मन्ये विदितमिति परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञाहेतूक्तेः ॥[९]१॥

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं प्रतिज्ञानीत आचार्यात्मिनिश्चययोस्तुल्यतायै। यस्माद्धेतुमाह नाह मन्ये सुवेदेति। अहेत्यवधारणार्थी निपातो नैव मन्य इत्येतत्। यावदपरिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो मम निश्चय आसीत्। सोऽपजगाम भवद्भिर्विचालितस्य यथोक्तार्थमीमांसाफल-

[प्रकाशिका] रोषः । मीमांस्यमेव विचार्यमेव नु इदानीम् । ते त्वयेति ॥१॥ अन्येषां कात्स्न्येन ब्रह्माज्ञानित्वेऽपि तव त्वस्ति सम्यग्बह्मज्ञानित्व-मिति पृष्टो देशिक आह—मन्य इति । अन्ये सम्यग्वेदायामिति मां वदन्ति अहं तु ब्रह्म विदितं न मन्य इति योजना । तर्हि त्वमपि ब्रह्म सर्वथा

#### यो नस्तद्वेद तद्वेद सो न वेदेति वेद च ॥ [१०]२॥

[पद्भाष्यम्] इति विप्रतिषिद्धं संशयविपर्ययौ वर्जियत्वा। न च ब्रह्म संशायितत्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम्। संशयविपर्ययौ हि सर्वत्रानर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ । एवमाचार्येण विचाल्यमानोऽपि ।शिष्यो न विचचाल ।
''अन्यदेव तिद्विदिताद्थो अविताद्धि'' के. १।३ इत्याचार्योक्तागमसंप्रदायबलादुपपत्त्यनुभववलाच्च जगर्ज च ब्रह्मविद्यायां दृद्धियतां दृश्यक्तात्मनः।
कथिमत्युच्यते। यो यः किष्ठिन्नोऽस्माकं सब्रह्मचारिणां मध्ये तदुक्तं वचनं तत्वतो वेद स तद्वह्म वेद। किं पुनस्तद्वचनित्यत आह—नो न वेदेति वेद चेति।
यदेवान्यदेव तिद्विदिताद्थो अविदिताद्धीत्युक्तं वस्त्वनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य
निश्चितं वाक्यान्तरेण नो न वेदेति वेद चेत्येवोचदाचार्यवृद्धिसंवाद्धं मन्द्बुद्विग्रहणव्यपोहार्थं च। तथा च गर्जितमुपपन्नं भवति यो नस्तद्वेदेति॥[१०]२॥

[ वाक्यभाष्यम् ] भूतात्स्वात्मब्रह्मत्विनश्चयरूपात्सम्यक्प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात् । अतो नाह मन्ये सुवेदेति। यस्माच्च तन्नैव न वेदेति मन्य इत्यनुवर्तते। अवि-दितब्रह्मप्रतिषेधात् । कथं तर्हि मन्यस इत्युक्त आह—वेद च । चशब्दान्द्वेद च न वेद चेत्यभिप्रायः । विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्वह्मणस्तस्मान्मया विदितं ब्रह्मोति मन्य इति वाक्यार्थः । अथवा वेद चेति नित्यविज्ञानब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदैव चाहं स्वरूपविक्रियाभावात् । विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न स्वत इति परमार्थतो न च वेदेति । यो नस्तद्वेद तद्वेदेतिपक्षान्तरित्रासार्थमाम्नाय उक्तार्थानुवादात् । यो नोऽस्माकं मध्ये स एव तद्वह्म वेद नान्यः । उपास्यब्रह्मविक्त्वात् । अतोऽन्यस्य यथाहं वेदेति वेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्मविक्तं निरस्यते । कुतोऽयमर्थोऽवसीयत इत्युच्यते । उक्तानुवादादुक्तं ह्मनुवदित नो न वेदेति वेद चेति ॥ [१०] २ ॥

यस्यामतिमिति श्रौतमारुयायिकार्थोपसंहारार्थम् । शिष्याचार्योक्तिप्रत्यु-क्तिलक्षणयानुभवयुक्तिप्रधानयारुयायिकया योऽर्थः सिद्धः स श्रौतेन वचनेना-गमप्रधानेन निगमनस्थानीयेन संक्षेपत उच्यते। यदुक्तं विदितादन्यद्वागादी-

[प्रकाशिका] न वेत्थ किमित्यत आह—नो नेति । नो वेद न जानामीति न किंतु वेदे।ति च । ब्रह्मणः साकल्येनाज्ञेयत्वमुपपाद्योपसंहराति । नोऽस्माकं मध्ये यस्तु ब्रह्माहं वेदेति वदाति स तं नो वेद कुतः परिच्छिन्नत्वज्ञानात् । अहं न वेदेति यो वदत्यसौ वेद च ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नत्वात् ॥ २ ॥

#### यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद् सः।

[पद्भाष्यम्] दिाप्याचार्यसंवादात्प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसंवाद-निर्वृत्तमर्थमेव बोधयति—यस्यामतिमत्यादिना। यस्य ब्रह्मविद्रोऽमतमविज्ञातम-विदितं ब्रह्मेति मतमभिप्रायो निश्चयस्तस्य मतं ज्ञातं सम्यग्ब्रह्मेत्याभिप्रायः। यस्य पुनर्मतं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मोति निश्चयो न वेदैव स न ब्रह्म विज्ञा-नाति सः। विद्वद्विदुषोर्यथोक्तौ पक्षाववधारयति—अविज्ञातममतमविदि-तमेव ब्रह्म विज्ञानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत्। विज्ञातं विदितं ब्रह्मा-विज्ञानतामसम्यग्दिर्शनामिन्द्रियमनोबुद्धिप्वेवात्मदिर्शनामित्यर्थः। न त्व-

[वाक्यभाष्यम्] नामगोचरत्वात्। मीमांसितं चानुभवोषपत्तिभ्यां ब्रह्म तत्त्यैव ज्ञातव्यं कस्मात्। यस्यामतं यस्य विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्यामतमवि- ज्ञातमविदितं ब्रह्मेत्यात्मतत्त्विनश्चयफलावसानावबोधतया विविदिषा निवृत्ते- त्यभिप्रायः। तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्म येनाविषयत्वेनात्मत्वेन प्रति- बुद्धमित्यर्थः। स सम्यग्दर्शी यस्य विज्ञानानन्तरमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसि- तत्वात्सर्वतः कार्याभावः। विपर्ययेण मिथ्याज्ञानो भवति। कथं मतं विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मोति यस्य विज्ञानं स मिथ्याद्शीं विपरीतविज्ञानो विदिता- दन्यत्वाद्वह्मणो न वेद स न विज्ञानाति। ततश्च सिद्धमवैदिकस्य विज्ञा- नस्य मिथ्यात्वम्। अब्रह्मविषयत्या निन्दितत्वात्त्वात्वाद्विविदिषानिवृत्तेश्च मि- थ्यात्वमिति। स्मृतेश्च—

" या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः" म.स्मृ. १२।९५ इति विपरीतिमध्याज्ञानयोनिष्टत्वादिति । अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातम-विज्ञानतामिति पूर्वहेतूक्तिरनुवाद्स्यानर्थक्यात् । अनुवाद्मान्नेऽनर्थकं वचन-मिति पूर्वोक्तयोर्यस्यामतिमत्यादिना ज्ञानाज्ञानयोर्हेत्वर्थत्वेनेद्मुच्यते । अव-ज्ञातमाविदितमात्मत्वेनाविषयत्या ब्रह्म विज्ञानतां यस्मात्तास्मात्तदेव ज्ञानं यत्तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तमव बुद्धचादिविषयं ब्रह्माविज्ञानतां विदिता-विदितव्यावृत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूपमात्मस्थमविक्रियममृतमजरमभय-मनन्यत्वादिविषयिमत्येवमविज्ञानताम् । बुद्धचादिविषयात्मतयेव नित्यं वि-

१ मिथ्याज्ञानो भवतीति स्थाने मिथ्याज्ञातो भवतीति पाठः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ [११] ३ ॥ प्रतिवोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ।

[पद्माप्यम्] त्यन्तमेवान्युत्पन्नबुद्धीनाम् । न हि तेषां विज्ञातमस्माभिर्वह्येति मित्रभवित । इन्द्रियमनोबुद्धचुपाधिष्वात्मदार्शानां तु ब्रह्योपाधिविवेकानुपलम्भा-द्बुद्धचाद्युपाधिश्च विज्ञातत्वाद्विदितं ब्रह्येत्युपपद्यते आन्तिरित्यतोऽसम्यग्द्रश-नपूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यते विज्ञातमविज्ञानतामिति । अथवा हेत्वर्थं उत्तराधींऽ-विज्ञातमित्यादिः ॥ [११] ३ ॥

अविज्ञातं विज्ञानतामित्यवधृतम् । यदि ब्रह्मात्यन्तमेवा विज्ञातं स्त्रोकिः कानां ब्रह्मविदां चाविदोषः प्राप्तः । अविज्ञातं विज्ञानतामिति च परस्पर-विरुद्धम् । कथं तु तद्भह्म सम्यग्विदितं भवतीत्येवमर्थमाह—प्रतिबोध-विदितं बोधं बोधं प्रति विदितम् । बोधराब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान्प्रतिबुध्यते सर्वप्रत्य-

[वाक्यभाष्यम्] ज्ञातं ब्रह्म । तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताव्यक्तधर्माध्यारोपेण कार्यकरणभावेन सविकल्पमयथार्थविषयत्वात् । शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारो-पणज्ञानविन्मध्याज्ञानं तेषाम् ॥ [४१] ३॥

प्रतिबोधविदितं मतिमिति । वीप्साप्रत्ययानामात्मावबोधद्वारत्वाद्वोधं प्रति बोधं प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्ययव्याप्त्यथी । बौद्धा हि सर्वे प्रत्ययास्तप्तस्रोह-विन्नत्यविज्ञानस्वरूपात्मव्याप्तत्वाद्विज्ञानस्वरूपावभासास्तद्वन्यावभासश्चात्मा [प्रकाशिका] यो न इत्यादिना साकल्येन श्रवणागोचरत्वमुक्त्वा मननागो-चरत्वं चाह—यस्येति । यस्य ब्रह्मामतिमिति मतं तस्य पुंसो मतं विचारित-मनन्तत्वाज्ञानात् । यस्य ब्रह्म मया मतं विचारितिमिति मतं बुद्धिः स न वेदानन्तत्वाज्ञानात् । साक्षात्कारोऽपि न साकल्येनेत्याह—अविज्ञातिमित्यादिना । वयं ब्रह्म सम्यक्साक्षात्कृतवन्त इति विज्ञानतामित्वातं ब्रह्म । आनन्त्याद्वह्मणः साकल्येन ज्ञानाभावात् । अविज्ञानतामुक्तरीत्याविज्ञानतां नास्माभिर्बह्म सम्यक्साक्षात्कृतामिति यावत् । विज्ञातं ब्रह्म साक्षान्कृतिमित्यर्थः । आनन्त्यवेद्नादिति भावः ॥ ३ ॥

ब्रह्मणः साकल्येनाज्ञेयत्वे कथं तेनेष्टसिद्धिरिति चेत्स्वस्य योग्यैकदेश-ज्ञानादेवेष्टसिद्धिरित्याह । प्रतिबोधेत्यत्र श्रुतामिति शेषः। स्वस्य ब्रह्माविद्यया

१ विपयीभवन्तीत्यस्य स्थाने विषया भवन्तीति पाठः ।

## आत्मना विन्द्ते वीर्य

[ पद्भाष्यम् ] यद्शीं चिच्छाक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्ययैरेव प्रत्ययेप्वविशिष्टतया छक्ष्यते नान्यद्द्वारमात्मनो विज्ञानायातः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तदा तत्सम्यग्द्रीनामित्यर्थः। सर्वत्रत्ययदार्दीत्वे चोपजनना-पायवर्जितदृक्तक्षपतानित्यत्वं विशुद्धस्वरूपत्वमात्मत्वं निर्विशेषतैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत् । लक्षणभेदाभावाद्व्योम्न इव वटगिरिगुहादिषु । विदिताविदिताभ्यामन्यद्वहोत्यागमवाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसंहतो भवति। '' दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता " इति हि श्रुत्यन्तरम् । यदा पुनर्वोधिकयाकर्तेति बोधिकयालक्षणेन तत्कर्तारं विजानातीति बोध-लक्षणेन विदितं प्रतिबोधविदितामिति व्याख्यायते । यथा यो वृक्षशा-खाश्चालयति स वायुरिति तद्वत् । तदा बोधिकयाशक्तिमान।त्मा द्वयं न बोधस्वरूप एव । बोधस्तु जायते विनश्यति च । यदा बोधो जायते तदा बोधिकयया सह विशेषः । यदा बोधो नश्यति तदा नष्टबोधो द्रव्यम।त्रं ानीविशोषः । तत्रैवं सति विकियात्मकः सावयवोऽनित्योऽशुद्ध इत्याद्यो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते । यद्पि काणादानामात्ममनः संयोगजो बोध आत्मिन समवैति । अत आत्मिनि बोद्धृत्वं नतु विकियात्मक आत्मा । द्रव्यमानस्तु भवति घट इव रागसमवायाँ। अस्मिन्पक्षेऽप्यचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति " विज्ञानमानन्दं ब्रह्म " वृ. ३।९।२८ इत्याद्याः श्रुतयो वाधिताः स्युः । आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावान्नित्यसंयुक्तत्वाच्च मनसः स्म-त्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरिहार्चा स्यात्। संसर्गधर्मित्वं चात्मनः श्रुतिस्मृति-न्यायविरुद्धं कल्पितं स्यात्। "असङ्गो न हि सज्जते" वृ.२।९।२६ "असक्तं

[ वाक्यभाष्यम् ] ताद्विलक्षणोऽग्निवदुपलभ्यत इति तेन ते द्वारीभवन्त्यात्मोपल-व्यौ तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगात्मतया याद्वीदितं तद्वस्य तदेव मतं ज्ञातं तदेव सम्यग्ज्ञानवत्प्रत्यगात्मविज्ञानं न विषयविज्ञानम् । आत्मत्वेन, " प्रत्यगा-त्मानमैक्षत " क० ४।१ इति च काठके । अमृतत्वं हि विन्दत इति हेतुवचनं, विषयये मृत्युप्राप्तेः । विषयात्मविज्ञाने हि मृत्युः प्रारभत इत्या-त्मविज्ञानममृतत्वनिमित्तामिति युक्तं हेतुवचनममृतत्वं हि विन्दत इति । आत्म-ज्ञानेन किममृतत्वमुत्पाद्यते । न। कथं तार्हि । आत्मना विन्दते स्वेनेव नित्या-त्मस्वभावेनामृतत्वं विन्दते । नालम्बनपूर्वकम् । विन्दत इत्यात्मविज्ञानापेक्षम् ।

## विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥ [१२] ४ ॥

[ पद्भाष्यम् ] सर्वभृत् '' भ. १३। १४ इति श्रुतिस्मृती द्वे । न्यायश्च ''गुणवद्गु-णवता संमृज्यते नातुल्यजातीयम् "। अतो निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचिद्प्यतुल्यजातीयेन संमृज्यत इत्येतन्न्यायविरुद्धं भवेत् । तस्मान्नि-त्यालुप्तविज्ञानस्वरूपज्योतिरात्माः ब्रह्मेत्ययमर्थः सर्वबोधबोद्धत्व आत्मनः सिच्यति नान्यथा। तस्मात्प्रतिबोधविदितं मतामिति यथाव्याख्यात एवार्थोऽ-स्माभिः । यत्पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्यार्थो वर्ण्य-ते। तत्र भवति सोपाधिकत्व आत्मनो बुद्धचुपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिक-रूप्यात्मनात्मानं वेत्तीति संव्यवहारः । "आत्मनैवात्मानं पश्यति " " स्वयमेवात्मनात्मानं वेतथ त्वं पुरुषोत्तम " भ. गी. १०।१५ इति । न तु निरुपाधिकस्यात्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति । संवेदनस्वरूपत्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न संभवति यथा प्रकाशस्य प्रकाशा-न्तरापेक्षाया न संभवस्तद्वत् । बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात् । न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्य-तेऽविनाशित्वात् । " नित्यं विभुं सर्वगतम् " मुं. १।१ " स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयः " वृ. ४।२२ इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन् । यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्त-स्येत्यर्थे परिकल्पयन्ति । सक्वद्धिज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे । निर्निमित्तः सनि-मित्तः सकुद्वासकुद्वा प्रतिबोध एव हि सः । अमृतत्वममरणभावं स्वात्मन्य-वस्थानं मोक्षं हि यस्माद्विन्दते लभते यथोक्तात्प्रतिबोधविदितात्मकात्तस्मा-त्प्रतिबोधाविदितमेव मतमित्यभिप्रायः । बोधस्य हि प्रत्यगात्मात्मविषयं च

[ वाक्यभाष्यम् ] यदि हि विद्योत्पाद्यममृतत्वं स्यादानित्यं भवेत्कर्मकार्यवत् । अतो न विद्योत्पाद्यम् । यदि चात्मनैवामृतत्वं विन्दते किं पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते । अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा तिन्नवृत्त्या स्वाभाविकस्यामृत-त्वस्य निमित्तमिति करूप्यते । यत आह वीर्यं विद्यया विन्दते । वीर्यं सामर्थ्यमनात्माध्यारोपमायास्वान्तध्वान्तानाभिभाव्यस्थणं बलं विद्यया विन्दते । तच्च किंविशिष्टम् । अमृतमविनाशि । अविद्यानं हि वीर्यं विनाशि ।

[प्रकाशिका] योग्यतानुसारेण पुंभिः श्रुतं मतं ब्रह्म प्रतिबोधेन स्वयोग्यापरोक्ष-ज्ञानेन विदितं चेद्मृतत्वं मुक्तिं विन्दते लभते पुमानिति वा प्रतिबोधेनोपासन-

# इह चेद्वेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदि्हावेदीन्महती विनिष्टिः।

[पद्माष्यम्]मतममृतत्वे हेतुः। न ह्यात्मनोऽनात्मत्वममृतत्वं भवत्यात्मत्वादात्मनोऽमृतत्वं निर्निभित्तमेव। एवं मर्त्यत्वमात्मनो यद्विद्ययानात्मत्वप्रतिपत्तिः।
कथं पुनर्यथोक्तयात्मविद्ययामृतत्वं विन्द्रत इत्यत आह — आत्मना स्वेन
स्वरूपेण विन्द्रते छभते वीर्थं बछं सामर्थ्यं धनसहायमन्त्रीपधितपोयोगकृतं
वीर्य मृत्युं न दाक्रोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात्। आत्मविद्याकृतं तु
वीर्यमात्मनैव विन्द्ते नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीर्यस्य तदेव
वीर्य मृत्युं दाक्रोत्यभिभवितुम्। यत एवमात्मविद्याकृतं वीर्यमात्मनैव
विन्द्तेऽतो विद्ययात्मविषयया विन्द्तेऽमृतम्, " नायमात्मा बर्व्हानेन
छभ्यः" मुं. ३।२।४ इत्याथर्वणे। अतः समर्थो हेतुः, अमृतत्वं।हि विन्दत इति।। [१२] ४।।

कष्टा खलु मुरनरतियेक्प्रेतादिषु संसारदुः खबहुलेषु प्राणिनिकायेषु जन्म-जरामरणरोगादिसंप्राप्तिरज्ञानादत इहैव चेन्मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन्य-

[वाक्यभाष्यम्] विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात् । न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विद्यानममृतं त्रीर्थम् । अतो विद्यामृतत्वे निमित्तमात्रं भवति। ''नायमात्मा बल्लानेन लभ्यः'' मु०३।२।४ इति चाथर्वणे। लोकेऽपि विद्यानमेत्र बल्मभिभव-ति न रारीरादिसामध्ये यथा हस्त्यादेः । अथवा प्रतिबोधाविदितं मतिमिति सकृदेवारोषविपरीतिनरस्तसंस्कारेण स्वप्तप्रतिबोधवद्यद्वितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन वा विदितं मतिमत्युभयत्र प्रतिबोधग्रब्दप्रयोगोऽस्ति । सुप्तप्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति । पूर्व तु यथार्थम् ॥ [१२] ४ ॥

इह चेद्वेदीदित्यवस्यकर्तव्यतोक्तिर्विपर्यये विनाशश्चतेः । इह मनुष्य-

[प्रकाशिका] चिद्रह्मविद्यया विदितं साक्षात् कृतं ब्रह्म विन्द्ते लभत इति वार्थः। अत्मना धृत्या वीर्यं समाहितमनस्त्वलक्षणं विन्दते लभते। विद्ययोपासनस्त्र-पया भक्त्येति यावत्। अमृतं परमात्मानं विन्दते लभते साक्षात्करोतीति यावत् "भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा ज्ञानस्वस्त्रपं परिपञ्यतीह " इति स्मृतेः॥ ४॥

अस्तु विद्यारूपं ज्ञानं भगवत्साक्षात्कारफलं तत्कदा संपाद्यामित्यत आह— इहेति । इह ज्ञानयोग्यबाह्मणादिदेहेऽवेदीच्चेद्वचजानाचेत् । अथ तर्हि सत्यं

केनोप ---४

# भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माछोकादमृता भवन्ति ॥ [१३] ५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥

[पद्भाष्यम्] द्यवेदीदात्मानं यथोक्तलक्षणं विदितवान्यथोक्तेन प्रकारेण। अथ तद्स्ति सत्यं मनुष्यजन्मन्यस्मिन्नविनाशोऽर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते। न चेदिहावेदीदिति। न चेदिह जीवंश्चेदिषक्रतोऽवेदीन्न विदित्वांस्तद्। महती दीर्घानन्ता विनिष्टिर्विनाशनं जन्मजरामरणादिप्रबन्धावि-च्छेदलक्षणा संसारगतिस्तस्मादेवं गुणदोषौ विजानन्तो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्मतत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीरा धीमन्तः प्रत्य व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणाद्विद्याद्भपाद्स्माछोकादु-परम्य सर्वात्मैकत्वभावमद्वेतमापन्नाः सन्तोऽमृता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ती-त्यर्थः। " स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति " मुं. ३।२।९ इति श्रुतेः॥ [१३] ९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पद्भाष्ये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

[वाक्यभाष्यम्] जन्मनि सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते। कथिमि वेद्वेदीद्विदितवान्। अथ सत्यं परमार्थतत्त्वमस्त्यवाप्तं तस्य जन्म सफलिनित्यभिप्रायः। न चेदिहावेदीन्न विदितवान्वृथैव जन्म। अपि च महती विनष्टि-महान्विनाशो जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणः स्याद्यतस्तस्माद्वश्यं तद्विच्छेदाय ज्ञेय आत्मा। ज्ञानेन तु किं स्यादित्युच्यते—भूतेषु भूतेषु। चराचरेषु सर्वेष्वित्यर्थः। विचित्य पृथङ्निष्कृष्य एकमात्मतत्त्वं संसारभर्मे-रस्पृष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यर्थः। अनेकार्थत्वाद्धातूनाम्। न पुनिश्चित्वेति संभवति विरोधात्। धीरा धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तवाद्धविषयाभिलाषाः। प्रेत्य मृत्वास्माल्लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणाव्द्यावृत्तममत्वाहंकाराः सन्त इत्यर्थः। अमृता अमरणधर्माणो नित्यविज्ञानामृतत्वस्वभावा एव भवन्ति॥ [१३] ५॥ इति द्वितीयः खण्डः॥ २॥

[प्रकाशिका] पूर्वीक्तफलं सत्यममृतब्रह्मास्तयेव तत्प्राप्तौ न संदेह इति भावः । इह नावेदीच्चेत्तदा महती विनष्टिहीनिर्भवति । अथ प्रतिबोधं वक्ति—धीरा ब्रह्मप्राप्तिविनाष्टिविवेकिनो भूतेषु भूते सर्वभूतेषु स्थितं ब्रह्म विचिन्त्याप्रयाणं स्मृत्वास्माछोकात्प्रेत्यामृता भवन्तीति ॥५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥

## ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये

[पद्भाप्यम्] ब्रह्म ह देवेम्यो विजिग्ये "अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् "के.२।११ इत्यादिश्रवणाद्यद्दित तद्विज्ञातं प्रमाणिर्यन्नास्ति तद्विज्ञातं श्राविष्णाकल्पमत्यन्तमेवासद् दृष्टम् । तथेदं ब्रह्माविज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां व्यामोहो मा भूदिति तद्र्थयमाख्यायिकारम्यते । तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्तृ देवानामपि परो देव ईश्वराणामपीश्वरो दुर्विज्ञेयो देवानां जयहेतुरसुराणां पराजयहेतुस्तत्कथं नास्तीत्येतस्यार्थस्यानुकूळानि ह्यत्तराणि

[वाक्यभाष्यम्] ब्रह्म ह देवेम्य इति ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतोक्तिर्यत्नाधिक्यार्था। समाप्ता ब्रह्मविद्या यद्धीनः पुरुषार्थः । अत ऊर्ध्वमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतो-च्यते तद्विज्ञाने कथं नु नाम यत्नमाधिकं कुर्यादिति। रामाद्यर्थी वाम्नायोऽभिमा-नशातनात् । शमादि वा ब्रह्मविद्यासाधनं विधित्सितं तद्थें। उयमर्थवादा-म्नायः । न हि रामादिसाधनरहितस्याभिमानरागद्वेषादियुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्यमस्ति । व्यावृत्तबाह्यमिथ्याप्रत्ययग्राह्यत्वाद्रह्मणः । यस्माच्चाग्न्या-दीनां जयाभिमानं शातयति । ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दर्शयत्यभिमानोपशमे । तस्माच्छमादिसाधनविधानार्थोऽयमर्थवाद इत्यवसीयते । सगुणोपासनार्थो वापोदितत्वात् । नेदं यदिदमुपासत इत्युपास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदित-त्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यातमं चोपासनं विधातव्यमित्येवमर्थी वेत्यधिदैवतं तद्वनमित्युपासितव्यमिति हि वक्ष्यति । ब्रह्मेति परो लिङ्गात् । न ह्यन्यत्र पराद्धिरात्रित्यसर्वज्ञात्परिभूयाग्न्या-दींस्तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति तन्न राशाक दग्धुमित्यादिलिङ्गाद्वहाशब्द-वाच्य ईश्वर इत्यवसीयते । न ह्यन्यथाभिस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वादातुम् । ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रीभवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धिर्जगतो नियतप्रवृत्तेः। श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिमिर्नित्यसर्वविज्ञान ईश्वरे सर्वात्मिन सर्वशक्तौ सिद्धेऽपि शास्त्रार्थनिश्चयार्थमुच्यते । तस्येधरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाचादिलक्षणं द्युवियतपृथिव्यादित्यचनद्र-ग्रहनक्षत्रविचित्रं विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसंबन्धि तदत्यन्तकुराल-

[प्रकाशिका] अत्यद्धतत्वात्साकल्येन न ज्ञेयमिति प्रतिपादितेऽर्थे कांचनाल्या-यिकां विक्ति । देवानां दैत्यदानवैर्युद्धे प्रस्तुते सित ब्रह्म देवानाविश्य देवेम्यो

# तस्य ह ब्रह्मणो विजये

[पदभाष्यम्] वचांसि दृश्यन्ते । अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । कथं ब्रह्मविज्ञा-नाद्धचग्न्याद्यो देवा देवांनां श्रेष्ठत्वं जग्मुस्ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । अथवा

[वाक्यभाष्यम्] शिलिमिरिन दुर्निर्माणं देशकाळीने मित्त नुरूपनियतप्रवृत्ति-निवृत्तिक्रममेतद्भोक्तृकैर्भविभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं भविद्यमहीते।कार्यत्वे सति यथो-क्तरुक्षणत्वात्। गृहप्रासाद्रथशयनासनादिवत्। विपक्ष आत्मादिवत्। कर्भ-ण एवेति चेत् । न । परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात् । यदिद्मुपभोगवैचित्र्यं प्राणिनां तत्स धनवैचित्रयं च देशकालिनिस्त नुरूपनियतप्रवृत्ति निवृत्तिक्रमं च तन्न नित्यसर्वज्ञकर्तृकम् । किं तर्हि कर्मण एवं तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात्स-वैश्व फल्हेतुत्वाभ्युपगमात्। साति कर्मणः फल्हेतुत्वे किमीश्वराधिककरूप-नयेति न नित्यस्येश्वरस्य नित्यसर्ज्ञशक्तेः फल्हेतुत्वं चेति चेत् । न कर्मण एवोपभोगवैचित्र्याद्युपपद्येत । कस्मात् । कर्तृतन्त्रत्वात्कर्मणः । चितिमत्त्रय-त्निर्नृत्तं हि कर्म तत्प्रयत्नोपरमादुपरतं सद्देशान्तरे कालान्तरे वा नियत-निमित्तविशेषापेक्षं कर्तुः फलं जनियप्यतीति न युक्तमनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्त । कंतींव फलकाले प्रयोक्तिति चेन्मया निवितितोऽसि त्वां प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं फलमिति न देशकालनिमित्तविशेपानिभक्तत्वात्। यदि हि कर्ता देशविशेषाभिज्ञः सन्स्वातन्त्रयेण कर्म नियुञ्ज्यात्ततोऽनिष्ट-फलस्याप्रयोक्ता स्यात् । न च निर्निमित्तं तद्निच्छयात्मसमवेतं तच्चर्म-वद्विकरोति कर्म। न चात्मकृतमक्तृममवेतमयस्कान्तमणिवदाकष्ट्र भवति प्रधानकर्तृसमवेतत्वात्कर्मणः । भूताश्रयमिति चेन्न । साधनत्वात् । कर्तृकि-यायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्यापाराणि समाप्ती च हला-दिवत्कर्जा परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे कर्तुमुत्सहन्ते । न हि हलं क्षेत्रा-द्रीहीनगृहं प्रवेशयति भृतकर्मणोश्चाचेतनत्वात्स्वतः प्रवृत्त्यनुपगत्तिः। वायुव-दिति चेत्र। अिद्धत्वात्। न हि वायोरचितिमतः स्वतः प्रवृत्तिः भिद्धा रथा-दि-वद्रीनात्। शास्त्रात्कर्भण एवेति चेच्छास्त्रं हि क्रियातः फलिसिस्माह नेश्वरादेः " स्वर्गकामो यनेत" इत्यादि । न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं

१ कमीविभागविति स्थाने कमीविदोषविभागहोति पाठस्तथा कमीविभागविदोष-श्रेति पाठश्च ।

#### देवा अमहीयन्त।

[पद्भाष्यम् ]दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत्प्रदृश्यते। येनाग्न्याद्योऽतितेनसोऽपि हेरोनैव ब्रह्म विदितवन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि सन्निति वक्ष्यमाणोपनिषद्विधि-परं वा सर्वे ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां कर्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्येत्येतद्दरी-

[वाक्यभाष्यम्]युक्तम् । न चेश्वरास्तित्वे प्रमाणान्तरमस्तीति चेत् । न। दष्टन्या-यहानानुपपत्ते:। क्रिया हि द्विविधा दृष्टफलादृष्टफला च। दृष्टफलापि द्विविधा-नन्तरफलागामिकला च । अनन्तरफला गतिभुनिलक्षणा । कालान्तरफला च कृषिसेवादिलक्षणा । तत्रानन्तरफला फलापवर्गिण्येव । कालान्तरफला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी । आत्मसेव्याद्यधीनं हि कृपिसेवादेः फलं यतो न चोम-यन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म ततो वा फलं दृष्टम् । तथा च कर्मफ-लप्राप्ती न दृष्टन्यायहादमुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादिकर्माणि नित्यः कर्तृकर्मफलविभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्यागाद्यनु द्धपफलदातोपपद्यते स चा-त्मभूतः सर्वस्य सर्विकियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञानस्वभावः संसार्धमैं-रसंस्पृष्टः । श्रुतेश्च । '' न लिप्यते लोकटुः खेन बाह्यः '' क० ५।११ " जरामृत्युमत्येति " वृ० ३।५।१ " विजरो विमृत्युः" छा० ८।१।५ " सत्यकामः सत्यसंकल्य एष सर्वेश्वरः पुण्यं कर्म कारयति " छां ० ८ १।५ " अनक्षन्नन्यो अभिचाकशीति " मुं० ३।१।२। " एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने " वृ० ३।८।९ इत्याचा असंसारिण एकस्यात्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते । न चार्थवादाः शक्यन्ते कलपिवतुम् । अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् । न चोत्पन्नं विज्ञानं बाध्यते । अप्रतिपेधाच्च । न चेश्वरो नास्तीति निषेधोऽ-स्ति । प्राप्त्यभावगदिति चेन्न । उक्तत्वात् । न हिंस्यादितिवत्प्राप्त्यभावातप्र-तिषेधो नारभ्यत इति चेन्न । ईश्वरसद्भावे न्यायस्योक्तत्वात् । अथवाप्रति-षेधादिति कर्मणः फलदान ईश्वरकालै।दीनां न प्रतिषेधोऽस्ति । न च निमि-त्तान्तरानिरपेक्षं केवलेन कर्त्रैव प्रयुक्तं फैलदं दृष्टम् । नच विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति । सेव्यबुद्धिवत् । सेवकेन सर्वज्ञेश्वरबुद्धौ तु संस्कृ-तायां यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कर्भाणे सेव्यादिवेश्वरात्फलं कर्तुभवतीति

१ ईश्वरकालादीनामित्यस्य स्थान ईश्वरकारणवादिनामिति पाठः।

२ फलदं दृष्टामित्यस्य स्थाने फलं दृष्टामिति पाठः ।

#### त ऐक्षन्तास्माकमेवायं

[पद्भाष्यम् ] नार्थं वाख्यायिका । यथा देवानां जयाद्यभिमानस्तद्वदिति । ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं ह किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं लब्धवदेवानामसुराणां

[वाक्यभाष्यम्] युक्तम्। न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्व स्वभावं जहाति नहि देशकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति। एवं कर्म-णोऽपि कालान्तरे फलं द्विप्रकारमेवोपलभ्यते । बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाविज्ञा-नवत्कत्रपेक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफलं च सेवादि। यागादेः कर्मणस्तथाविज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलत्वानुपपत्तौ कालान्तरफलत्वात्क-र्मदेशकालानिमित्तविपाकाविभागज्ञबुद्धिसंस्कारापेक्षं फलं भवितुमहीते । सेवा-दिकमीनुरूपफलज्ञसेन्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव । तस्मात्सिद्धः सर्वज्ञ ईश्वरः सर्वजन्तुबुद्धिकर्मफलविभागसाक्षी सर्वभूतान्तरात्मा। '' यत्साक्षाद्परोक्षात्" बृ० ३।४।१ " य आत्मा सर्वान्तर " बृ० ३।४।१ इति श्रुतेः। स एँव चात्रात्मा जन्तूनां " नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता " बृं० ३।७।२३ " नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ " बृ० ३।८।११ इत्याद्या-त्मान्तरप्रतिषेधश्चतेः " तत्त्वमिस " छा ० ६।८।७ इति चात्मत्वोपदेशात् । न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोपदिश्यते । ज्ञानशक्तिकमोंपास्योपासकशु-द्वाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेन्न । भेददृष्टचपवादात् । यदुक्तं संसारिण ईश्वरादनन्या इति । तन्न । किं तर्हि भेद एव संसार्यात्मनाम् । कस्माछक्षणभेदादश्वमहिषवत् । कथं लक्षणभेदं इत्युच्यते । ईश्वरस्य ताव-नित्यं सर्वविषयं ज्ञानं सवितृप्रकाशवत् । तद्विपरीतं संसारिणां खद्योतस्येव। तथैव शक्तिभेदोऽपि । नित्या सर्वविषया चेश्वरशक्तिर्विपरीतेतरस्य । कर्म च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य । औष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनि-मित्तदहनकर्मवत् । राजायस्कान्तप्रकाशकर्मवच्च स्वात्माविकियारूपम्। विपरीतमितरस्य । " उपासीत " छा० ३।१४।१ इतिवचनादुपास्य ईश्वरो गुरुराजवत् । उपासकश्चेतरः शिष्यभृत्यवंत् । अपहतपाप्मादिश्रवणा-त्रित्यशुद्ध ईश्वरः । " पुण्यो वै पुण्येन " वृ० २।२।१३ इति वचनाद्वि-परीत इतरः । अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो नित्यशुद्धियोगात्संसारीतरः । अपिच यत्र ज्ञान।दिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदो दृष्टः । यथाश्वमाहिषयोस्तथा ज्ञानादिलक्षणभेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽस्तीति चेन्न । कस्मात् । " अन्योऽ-

#### विजयोऽस्माकमेवायं

[पद्भाष्यम्] च सङ्ग्रामेऽसुराञ्जित्वा नगद्रातीनीश्वरसेतुमेतृन्देवेम्यो नयं तत्फलं च प्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने । तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये देवा

छा.७।२५।२ मृत्योः स मृत्युप्राप्तोति'' वृ० ४।४।१९ इति भेद्दृष्टिर्ह्यपोह्यते । एकत्वप्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रशो विद्यन्ते । यदुक्तं ज्ञानादिरुक्षणभे-दादित्यत्रोच्यते नानम्युपगमात् । बुद्ध्यादिम्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चे-श्वराद्धिन्न छक्षणा आत्मानो न सन्ति । एक एवेश्वरश्चात्मा सर्वभूतानां नित्य-मुक्तोऽम्युपगम्यते । बाह्यश्चर्तुद्भचादिसमाहारसंतानाहंकारममत्वादिविपरी-तप्रत्ययप्रबन्धाविच्छेदलक्षणो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्यवि-ज्ञानावभासिश्चत्तचैत्यबीजबीजिस्वभावः कलिपतोऽनित्यविज्ञान ईश्वरलक्षण-विपरीतोऽभ्युपगम्यते । यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः । विच्छेदे च मोक्ष-व्यवहारः । अन्यश्च मृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्षप्रध्वंसो देवपितृमनुष्यादिलक्षणो भूत-विशेषसमाहारो न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वराद्म्युपगम्यते। बुद्धचा-दिकल्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रयासिद्धो हेतुः। ईश्वरादन्यस्यात्मनोऽसत्त्वात् । ईश्वरस्येव विरुद्धलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत्सु-खदुःखादियोगश्च । न निमित्तत्वे सित लोकविपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत् । यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूपत्वाङ्घोकाभिन्यक्त्यनभिन्यक्तिनिमित्तत्वे सति लोकदृष्टिविपर्ययेणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमी-श्वरे नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञानापोहसुखदुः खस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सित लोकविपरीतबुद्धचाध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वं मुखदुःखाद्यश्च न स्वतः। आत्मदृष्टचनुरूपाध्यारोपाच्च । यथा घनादिविप्रकीर्णेऽम्बरे येनैव सवितृ-प्रकाशो न दश्यते स आत्मदृष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह न प्रका-शयतीति सत्येव प्रकाशेऽन्यत्र भ्रान्त्या । एविमह बौद्धादिवृत्त्युद्भवाभिभ-वाकुलभान्त्याध्यारोपितः सुखदुःखादियोग उपपद्यते । तत्स्मरणाच्च । तस्येवेश्वरस्येव हि स्मरणम् । "मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च" भ.गी.१९।१९

१ मृत्य्रलेपवदित्यस्य स्थाने मृत्या विदिति पाठः।

## महिमोति ॥ [ १४ ] १ ॥

[पद्भाष्यम्] अग्न्याद्योऽमहीयन्त महिमानं प्राप्नुवन्तस्तदात्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्विक्रयाफलसंयोज्ञायितुः प्राणिनां सर्वश्वाक्तर्जगतः स्थिति विकीषीरयं जयो महिमा चेत्यज्ञानन्तस्ते देवा ऐक्षन्ते-क्षितवन्तोऽग्न्यादिस्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽस्माक्रमेवायं महिमाग्निवाय्विन्द्र-त्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते नास्मत्प्रत्यगात्मभूतेश्वरकृत इत्येवं मिथ्याभिमानेक्षणवताम् ॥ [१४] १॥

[वाक्यभाष्यम्] "नादत्ते कस्यचित्पापम् " भ. गी. ५।१५ इत्यादि । अतोनित्यमुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोकाविद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारित्वम् ।
शास्त्रादिप्रामाण्यादम्युपगतमसंसारित्वमित्यविरोध इति । एतेन प्रत्येकं
ज्ञानगिद्भेदः प्रत्युक्तः । सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वाद्यविरोधे च भेदहेत्वभावात् ।
विक्रियावक्त्वे चानित्यत्वात् । मोक्षे च विरोधानम्युपगमादम्युपगमे चानित्यत्वप्रसंगात् । अविद्यावदुपलम्यत्वाच्च भेदस्य तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धमेकत्वं तस्माच्छरीरोन्द्रियमनोबुद्धिविषयेवद्नासंतानस्याहंकारसंबन्धादज्ञानबीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा विपर्यये च बन्धसंज्ञा । स्वद्धपापेक्षत्वादुभयोः । ब्रह्म ह, इत्यातिह्यार्थः । पुरा किल देवासुरसंप्रामे जगत्स्थितपरिपिपालियिषयात्मानुत्रासनानुवार्तम्यो देवेम्योऽधिम्योऽर्थाय विजिग्येऽजैषीद्सुरान्ब्रह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवानां बभूवेत्यर्थः । तस्य ह
ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । यज्ञादिलोकस्थित्यपहारिष्वसुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धि पूनां वा प्राप्तवन्तः ॥ [१४] १ ॥

[प्रकाशिका] देवानामर्थे दैत्यादीन्विजिग्ये व्यजयत । हेति निश्चितमेत-दित्यर्थः । अथ विजयानन्तरं तस्य देवेष्वाविष्टस्य ब्रह्मणो विजये सित देवा अमहीयन्तापूज्यन्त । महीङ् पूजायाम् । " कण्ड्वादिभ्यो यक् " पा. सू. ३।१।२७ इति यक्प्रत्ययः । गर्विणोऽभवन्निति भावः । हेत्या-श्चर्ये । ब्रह्मणो विजये कुतो देवानां गर्व इत्येतदेव व्यनक्ति—त इति । देवा अस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेत्यैक्षन्त व्यजानन् ॥ १ ॥

## तद्भैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ [१५] २ ॥

[पदभाष्यम्] तद्ध किलैषां मिथ्येक्षणं विजज्ञौ विज्ञातवद्वद्धः । सर्वेक्षितृ हि तत्सर्वभूतकरणप्रयोक्तृत्वाद्देवानां च मिथ्याज्ञानमुपलभ्य मैवासुरवद्देवा मिथ्या-भिमानात्पराभवेयुरिति तद्नुकम्पया देवान्मिथ्याभिमानापनोदनेनानुगृह्णी-यामिति तेभ्यो देवेभ्यो ह किलार्थाय प्रादुर्वभूव स्वयोगमाहात्म्यानिर्मतेना-त्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामिन्द्रियगोचरे प्रादुर्वभूव । तत्प्रा-दुर्भूतं ब्रह्म न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तो देवाः । किमिदं यक्षं पूज्यं मह-द्भूतमिति ॥ [१५] २ ॥

ते तद्जानन्तो देवाः सान्तर्भयास्ताद्विजिज्ञासवोऽश्चिमय्रगामिणं जातवेद्सं सर्वज्ञकरूपमञ्जवन्तुक्तवन्तो हे जातवेद एतदस्मद्रोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशे-

[वाक्यभाष्यम्]त ऐक्षन्तेति मिथ्याप्रत्ययत्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमाम्नायः । ईश्व-रानिमित्ते विजये स्वसामर्थ्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं मिहमेन्त्यात्मनो जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मानमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पद्मीश्वरमेन्वात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्डमात्राभिमानाः सन्तो यं मिथ्याप्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्ड-मात्रविपयत्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वात्मश्वरयाथात्म्यावनोधेन हातव्यता-ख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्यायिकाम्नायः । तद्वद्ध ह किलेपां देवानामभि-प्रायं मिथ्याहंकारह्मपं विजज्ञौ विज्ञातवत् । ज्ञात्वा च मिथ्याभिमानशातनेन तद्रनुजिवृक्षया देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे नातिदूरे प्रादुर्वभूव । महे-श्वरशक्तिमायोपात्तेनात्यन्त द्भुतेन प्रादुर्भूतं किल केनचिद्रपविशेषेण । तृत्कि-लोपलभमाना अपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः । किमिदं यदेतद्यक्षं पूज्यमिति ॥ [१५] २ ॥

तद्विज्ञानायाक्षिमञ्जवन् । तृणिनिधानेऽयमिष्रायोऽत्यन्तसंभावितयोरिः मारुतयोस्तृणदहनादानाशकत्यात्मसंभावना शातिता भवेदिति । इन्द्रआदि-

[प्रकाशिका] एषां देवानां तदासुरावेशकृतेश्वराज्ञाननिमित्तमहंकारादिकं जज्ञौ व्यनानाद्वस्रोत्यनुपङ्गः । तेभ्यो देवेभ्योऽर्थे देवानां स्वात्मतत्त्ववोधाय यक्ष-रूपतया प्रादुर्वभूव ब्रह्मेत्यर्थः । तद्यक्षरूपं ब्रह्मेदं किमिति न व्यजानत न व्यजानन् ॥ २ ॥

केनोप०---५

तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ [१६] ३ ॥
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवद्तकोऽसीत्यग्निर्घा
अहमस्मीत्यव्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥ [१७] ४॥
तस्मिश्स्त्विय किं वीर्यमित्यपीद् सर्व
दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ [१८]५ ॥
तस्मै तृणं निद्धावेतदहेति तदुपमेयाय
सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव
निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ [१९] ६ ॥

[पद्भाष्यम्] षतो बुध्यस्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षामिति। तथास्त्वित तद्यक्षमभ्यद्रवत्तत्प्रतिगतवानिः। तं च गतवन्तं पिप्टच्छिषु तत्समीपेऽप्रगल्भत्वातूष्णींभृतं तद्यक्षमभ्यवद्द्षिं प्रत्यभाषत कोऽसीति। एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽप्रिरत्नवीद्ग्निर्वा अग्निनामाहं प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामद्वयेन प्रासिद्धतयात्मानं श्वाघयन्। इत्येवमुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत्तस्मिन्नेवं प्रसिद्धगुणनामवति त्विय कि वीर्य सामर्थ्यमिति। सोऽव्रवीदिदं जगत्सर्व दहेयं भस्मीकुर्याम्। यदिदं स्थावरादि पृथिव्यामिति। पृथिव्यामित्युपद्यक्षणार्थं यतोऽनतिश्स्थमित दह्यत एवाग्निना। तस्मा एवमिममानवते ब्रह्म तृणं निद्यौ
पुरोऽग्नेः स्थापितवद्भह्मेतत्तृणमात्रं ममाग्रतो दह न चेदस्य दग्धुं समर्थो मुञ्च
दग्धृत्वाभिमानं सर्वत्रेत्युक्तस्ततृणमुपप्रयाय तृणसमीपं गतवानसर्वजवेन सर्वीतसाह्कृतेन वेगेन गत्वा न शशाक नाशकद्वग्धुं स जातवेदास्तृणं दग्धुमशक्तो बीडितो हतप्रतिज्ञस्तत एव यक्षादेव तृष्णीं देवान्प्रति निववृते
निवृत्तः प्रतिगतवान्। नैतद्यक्षमशकं शक्तवानहं विज्ञातुं विशेषतो यदेतद्यक्षमिति॥ [१६]३॥ [१७]४॥ [१८]५॥ [१९]६॥

[वाक्यभाष्यम्]त्यो वज्रभृद्धा । अविरोधात् । इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म तिरोद्ध इत्य-त्रायमभिप्रायः—इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽभिमानोऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं वाक्संभाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम जह्मादिति ।

[ प्रकाशिका ] ते देवा अग्निमब्रुवञ्जातवेद एतद्यक्षं किमिति विजानीहीति तथे-त्युक्तवा ॥ ३ ॥ अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ [२०] ७ ॥ तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातिश्वा वा अहमस्मीति ॥ [२१] ८॥ तस्मि ५ त्विच किं वीर्यमित्यपीद् ५ सर्वमाद्दीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥ [२२]९ ॥ तस्मै तृणं निद्धावेतदाद्त्स्वोति तदुपमे-याय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतद्शकं विज्ञातुं यदे-तद्यक्षमिति ॥ [२३] १०॥

[पद्भाष्यम्] अथ वायुमित्यथानन्तरं वायुमब्रुवन्हे वायवेतद्विजानीत्यादि समानार्थं पूर्वेण । वानाद्गमनाद्गन्धनाद्वायुः । मातर्थन्तिरक्षे श्वयतीति मात-रिश्वा । इदं सर्वमप्याददीय गृह्णीयाम् । यदिदं पृथिन्यामित्यादि समानमेव ॥ [२०]७॥ [२१]८॥ [२२]९॥ [२३]१०॥

[वाक्यभाष्यम्]तद्नुग्रहायैवान्तर्हितं तद्घह्म बभूव ॥[१६]६॥[१७]४॥[१८] ६॥ [१९]६॥ [२०]७॥ [२१]८॥ [२२]९॥ [२३]१०॥ [२४]११॥ स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थे ब्रह्म विजिज्ञासुर्यास्मित्राकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम । अभिप्रायो-

[प्रकाशिका] अग्निस्तद्यक्षमाभिमुख्येनाद्रवद्गमत् । तद्यक्षमभिमुखमागतमिं कोऽसित्यवदत् । अग्निरहमस्मि जातवेदा अहमस्मीत्याग्निरव्रवीत् । वै प्रसिद्धौ । एतन्नाम ममेत्यर्थः । तिस्मिस्त्विय ताहशे त्विय किं वीर्यमिति यक्षम- व्रवीत् । यदिदं पृथिव्यामस्ति सर्वमपीदं दहेयिमत्यग्निरव्रवीत् । तस्मा अग्य एतद्दहेत्युक्त्वा किंचिन्नृणं तत्पुरतो निद्धौ यक्षमित्यर्थः । तृष्णं द्ग्धुं सर्वजवेन सर्ववेगेनोपप्रयाय समीपमगमत् । गत्वा तन्न शशाक दग्धुं सोऽग्निः । तत एव तावन्मात्रत एव यक्षक्रपमवधार्य निववृते निवृत्तवा- निवृत्तय च देवानव्रवीत् । यदेतद्यक्षामित्येताद्विज्ञातुं नाशकिमिति । अथानन्तरं वायुं प्राग्वद्व्याख्या । आददीयाद्यामित्यर्थः ॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥१०॥

अथेन्द्रमञ्जवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ [२४] ११॥ स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमा-नामुमा हैमवतीं ता होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥ [२५] १२॥ इति तृतीयः खण्डः॥ ३॥

[पद्माष्यम्] अथेन्द्रमिति । अथेन्द्रमञ्जवन्मघवन्नेतद्विजानीहीत्यादि पूर्ववत् । इन्द्रः परमेश्वरो मघवान्बलवत्त्वात्त्येति तद्म्यद्रवत्तस्मादिन्द्रादात्मसमीपं गतात्तद्वस्म तिरोद्धे तिरोभूतमिन्द्रस्येन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इत्यतः
संवाद्मात्रमपि नादाद् ब्रह्मेन्द्राय तद्यक्षं यिस्मिन्नाकाशः आकाशप्रदेश आत्मानं द्शियित्वा तिरोभूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधानकाले यिस्मिन्नाकाशः आसीत्स इन्द्रस्तिस्मिन्नेवाकाशे तस्थौ । किं तद्यक्षमिति ध्यायन्न निववृतेऽग्न्यादिवत्तस्येन्द्रस्य यक्षे भिक्तं बुद्ध्वा विद्योमारूपिणी प्रादुरभूत् स्त्रीरूपा ।
स इन्द्रस्तामुमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमा विद्या तदा
बहुशोभमानिति विशेषणमुपपन्नं भवति । हैमवतीं हेमकृताभरणवतीिमव बहुशोभमानामित्यर्थः । अथवोमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम । इन्द्रस्तां
होमां किलोवाच पप्रच्छ ब्र्हि किमेतद्दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥
[ २४ ] ११ ॥ [ २५ ] १२ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पद्भाष्ये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

[वाक्यभाष्यम्] द्वोधहेतुत्वाद्भुद्रपत्न्युमा हैमवतीव सा शोभमाना विद्यैव। विद्धपोऽपि विद्यावान्बहु शोभते ॥ [२५]१२॥ इति तृतीयः खण्डः ॥३॥

[प्रकाशिका] तस्मात्तिरोद्धे तस्मात्प्रदेशाद्न्ताईतमभूदिति वा। स इन्द्रस्तिस्न-न्नेव यक्षतिरोधानाकाशप्रदेशे यक्षेणोपदेशार्थं स्थापितां स्त्रियं दृष्ट्वाजगाम तत्समीपं प्राप्तवान् । सा केत्यत-उक्तं बहुशोभमानां हैमवतीं हिमवतः पुत्री-मेतद्यक्षं किमिति तां स्त्रियमुवाच पप्रच्छेत्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥

इति तृतीयः खण्डः ॥

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये मही-यध्विमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मोति॥ [२६] १॥ तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद-विवायुरिन्द्रस्ते होनन्नोदिष्टं पस्पृश्चस्ते होनत्प्रथमो

[पद्भाष्यम्] सा ब्रह्मोति होवाच ह किल ब्रह्मण ईश्वरस्यैव विजय ईश्वरेणैव जिता असुरा यूयं तत्र निमित्तमात्रं तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं मिह-मानं प्राप्नुथ । एतदिति कियाविशेषणार्थम् । मिथ्याभिमानस्तु युप्मा-कमयमस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं मिहमेति । ततस्तस्मादुमावाक्या-द्वीव विदांचकार ब्रह्मोतीन्द्रोऽवधारणात्ततो हैवेति न स्वातन्त्र्येण ॥ [२६] १ ॥

यस्माद्गिवाय्विन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाद्द्रीनादिना सामीप्यमुपग-तास्तस्मादैश्वर्यगुणेरतितरामिव राक्तिगुणादिमहाभाग्यैरन्यान्देवानतितराम-तिरायेन रोरत इवैते देवाः । इवराब्दोऽनर्थकोऽवधारणार्थो वा । यद्ग्निर्वा-युरिन्द्रस्ते हि देवा यस्मादेनद्वद्धा नेदिष्ठमन्तिकतमं प्रियतमं परपृशुः स्पृष्टवन्तो यथोक्तैर्ब्रह्मणः संवादादिप्रकारैस्ते हि यस्माच्च हेतोरेनद्वह्म प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इत्येतद्विदांचकार विदांचकुरित्येतद्वह्मिति ॥ [२७] २ ॥

[वाक्यभाष्यम्]तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद्विदांचकार विदितवान्। अत इन्द्रस्य बोधहेत्उत्वाद्विद्येवोमा । " विद्यासहायवानिश्वरः " इति स्मृतिः । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वकमित्रवाियनद्रास्ते ह्यनत्रेदिष्ठमितसमीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः सन्तः परपृशुः स्पृष्टवन्तः। ते हि प्रथमः प्रथमं विदांचकार विदांचकुरित्येतत्। तस्मादिततरामतीत्यान्यानितशयेन दीप्यन्तेऽन्यान्देवांस्ततोऽ-पीन्द्रोऽतितरां दीप्यते। आदौ ब्रह्मविज्ञानात्। [२६]१। [२७]२॥ [२८]३॥ [प्रकाशिका] इन्द्रेण पृष्टा देव्येतद्यक्षं ब्रह्मित होवाच होति निश्चयमाह । एत-देतस्य देवेप्वनुप्रविष्टस्य ब्रह्मणां विजये तद्विज्यनिमित्तं महीयध्वं महिमवन्तो भवत न त्वात्मनो विजयनिमित्तं गर्विणो भवत वै निश्चितमेतदिति चोवाचेत्यन्वयः । एवमुभयोपदिष्ट इन्द्रः किं चकारेत्यत आह—तत इति । ततो हैव देव्युपदेशादेव तद्यक्षमिन्द्रो ब्रह्मिति दैत्यविजयोऽस्मदनुप्रविष्टब्रह्मकृत इति विदांचकार ज्ञातवान् ॥ १ ॥

तस्माद्वे यस्मात्त्वं ब्रह्मणः पूर्वं दृष्टत्वादेवेते देवा अन्यान्देवानितरानिवेति । एते देवाः क इत्यतस्तानाह—यद् सिर्वायुरिन्द्र इति । यद् सिर्योऽ-

विदांचकार ब्रह्मेति ॥ [२७]२॥ तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स होनन्नेदिष्ठं पस्पर्श सहोनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥ [२८]३॥ तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा३ इतीन्-

[पद्माष्यम्] यस्माद्गिवाय् अपीन्द्रवाक्यादेव विदांचऋतुरिन्द्रेण ह्युमावाक्या-त्प्रथमं श्रुतं ब्रह्मेत्यतस्तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामातिशयेन शेत इवान्यान्दे-वान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श यस्मात्स ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेत्युक्तार्थ वाक्यम् ॥ [२८] ३॥

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष आदेश उपमोपदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः सोऽयमादेश इत्युच्यते । किं तद्यदेतत्प्रसिद्धं छोके विद्युतो व्यद्युतद्विद्योतनं कृतविद्वित्येतदनुपपत्रमिति । विद्युतो विद्योतनिमिति करुप्यते । आ इत्युपमार्थे । विद्युतो विद्योतनिमितेत्यर्थः । " यथा सकृद्विद्युतम् " बृ. २।३।६ इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद्विद्युदिव हि सकृदात्मानं दर्शियत्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । अथवा विद्युतस्तेज इत्यध्याहार्यम् । व्यद्युतद्विद्योतितवत्, आ इव । विद्युतस्तेजः सकृद्विद्योतितवाद्वेत्यामि-प्रायः । इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थ इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः समुच्चयार्थः । अयं चापरस्तस्यादेशः । कोऽसो । न्यमीमिषत् । यथा चक्षुन्यमीमिषत्निमेषं कृतवत् । स्वार्थे णिच् । उपमार्थ एवाकारः । चक्षुषो

[वाक्यभाष्यम्]तस्यैष आदेशस्तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनोप-

[प्रकाशिका] मिर्यो वायुर्य इन्द्र एते देवाः । कुत एतेऽधिका इत्यतस्तस्मा-दित्युक्तम् । हेतुं व्यनिक्ति—ते हीति । हि यस्मादेतद्यक्षरूपं ब्रह्म नेदिष्ठं समीपस्थं पस्पृशुः । स्पृशं संस्पर्शने । परामर्शं कृतवन्त इत्यर्थः । परामर्शात्प्रा-गान्निवाय्वोर्यक्षदर्शनमात्रामिन्द्रस्य तु यक्षस्य ब्रह्मत्वज्ञानमिति बोध्यम् । तद्य-निक्ति—ते हीति । तेऽमिवाध्विन्द्राः । प्रथमः प्रथमं विदांचकार विदांचकुः ॥२॥

ब्रह्मवेदनं चेन्द्रस्य देव्युपदेशादन्यस्य त्विन्द्रोपदेशादिति भावेनेन्द्रस्य ज्ञानोदयप्रकारमाह । तस्मादित्युक्तं हेतुं व्यनक्ति स ह्येनदिति । एतदेव । तद्वाक्यार्थमेव व्यक्तमाह । स ह्येनत्प्रथम इति प्रथममित्यर्थः ॥ ३ ॥

अधिदैवतमध्यात्मं चोपास्यरूपमुपदिशाति—तस्येष इत्यादिना । तस्य

# न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ॥ [ २९ ] ४॥ अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपस्म-

[पद्भाष्यम् ] विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव इव चेत्यर्थः । इत्यधिदैवतं देवता-

विषयं ब्रह्मण उपमानदर्शनम् ॥ [२९] ४ ॥

अथानन्तरमध्यात्मं प्रत्येगात्मविषय आदेश उच्यते । यदेतद्गच्छतीव च मन एतद्वह्य ढोकत इव विषयी करोतीव यथानेन मनसैतद्वह्योपस्मरित समीपतः सारति साधकोऽभीक्ष्णं भृदां संकल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयो मन-उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्पस्मृत्यादिप्रत्ययैरभिव्यज्यते ब्रह्मविषयी क्रियमाण इव चातः स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशो विद्युन्निमे-[वाक्यभाष्यम्] देश इत्यर्थः । यस्माद्देवेम्यो विद्युद्वि सहसैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म द्युतिमत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा यदेतद्वह्य व्यद्युतद्विद्योतितवत् । आ इवेत्युपमार्थ आराब्दः । यथा घनान्धकारं विदार्थ विद्युत्सर्वतः प्रकारात एवं तद्भद्ध देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाशवन्यक्तीभूतमतो न्ययुतदिवेत्युपास्यम्। "यथा सक्तद्विद्युतम्" वृ. ३।२।६ इति च वाजसनेयके । यस्माचेन्द्रोप-सर्पणकाले न्यमीमिषत् । यथा कश्चिचक्षुर्निमेषणं कृतवानिति । इतीदित्य-नर्थको निपातौ । निमिंषितवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदैवतं देवताया अधि यद्र्शनमधिदैवतं तत् ॥ [२९] ४ ॥

अथानन्तरमध्यात्ममात्मनोऽध्यात्ममुच्यत इति वाक्यरोषः । यदेतद्यथो-क्तळक्षणं ब्रह्म गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयी करोतीवेत्यर्थः । न पुनर्विषयी [प्रकाशिका] ब्रह्मण एष आदेश उपदेशः। यदेतत्किपलाख्यं रूपम् । विद्युतो बहुवचनमाद्यर्थ उपलक्षणं वा विद्युदादीं स्तेजोरूपानर्थाना समन्ताद्व्यद्युत-च्चचोतयद्दीपयदिति । आ न्यमीमिषत्सम्यङ्न्यमीमिषत्सम्यङ्न्यमी छयत् । आ पूर्णमित्यर्थः । यद्वा यस्माद्देवेभ्यो विद्युदिव सहसैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म द्युति-मत्तरमाद्विद्युतो विद्योतनं यथा यदेतद्वह्य व्यद्यतद्विद्योतितवत्। आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः । यथा घनान्धकारं विदार्य विद्युत्सर्वतः प्रकाशत एवं तद्भक्ष देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो विद्युतदिवेत्युपास्यम्। "यथा सकृद्विद्युतम् " २।३।६ इति बृहदारण्यके । यस्माचेन्द्रोपसर्पणकाले न्यमी-मिषत् । यथा कश्चिच्चक्षुर्निमेषणं कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकौ निपातौ निमिषितवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदैवतं देवताया अधि यह्र्जनमधिदैवतं

## रत्यभीक्ष्णं संकल्पः ॥ [ ३० ] ५ ॥ तद्ध तद्दनं नाम तद्दनमित्युपासितन्यं स य एतदेवं

[पद्भाष्यम्] पणवद्धिदैवतं द्वतं प्रकाशनधर्मध्यातमं च मनः प्रत्ययसम-कालाभिन्यक्तधर्मात्येष आदेशः। एवमादिश्यमानं हि ब्रह्म मन्द्बुद्धिगर्म्य भवतीति ब्रह्मण आदेशोपदेशः। नहि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्द्बुद्धि-भिराकलियतुं शक्यम् ॥ [३०] ५॥

किंच तद्वस ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वाद्वननीयं संभजनीयमतस्तद्वनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वन-मिति यतस्तस्मात्तद्वनमित्यनेनैव गुणाभिधानेनोपासितव्यं चिन्तनीय-मिति। अनेन नाम्नोपासकस्य फलमाह –स यः कश्चिदेतद्यथोक्तं ब्रह्मैवं

[वाक्यभाष्यम्] करोति मनसोऽविषयत्वाद्वह्मणोऽतो मनो न गच्छति। येनाहु-र्मनो मतामिति हि चोक्तम्। गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्त्वादात्मभूतत्वाच ब्रह्मणस्तत्समीपे मनो वर्तत इत्युपस्मरत्यनेन मनसैव तद्वह्म विद्वान्यस्मात्तस्मा-द्वह्म गच्छतीवेत्युच्यते। अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च। संकर्णो ब्रह्मप्रेषितस्य मनसः। अत उपस्मरणसंकर्पादिभिर्छिङ्गेब्रह्म मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यमित्य-भिप्रायः[३०] ९॥

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते तद्ध तद्धनं तदेतद्वह्य तचातद्वनं च तत्परोक्षं वनं संभजनीयम् । वनतेस्तत्कर्मणस्तस्मात्तद्वनं नाम । ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मादनेन गुणेन तद्वनित्युपासितव्यम् । स यः कश्चिद्वितद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन वनित्यनेन नाम्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते ।

[प्रकाशिका] अथेत्यर्थान्तरे । अध्यातमं देहे तस्योपदेश उच्यत इत्यर्थः । यदेतन्मनोऽनेनैव प्रेरितं सद्गच्छतीव च सम्यङ् गच्छतीयत्तया वस्तु न विषयी करोति । अनेनैव ब्रह्मणाऽनिरुद्धाख्येन हरिणानुगृहीतस्तिद्वषयजातमुपस्मरित कीदशं मन इत्यत उक्तमभीक्षणं संकल्प इति । भृशमनेकार्थान्सं कल्पयतीति । संकल्यमित्यर्थः । लिङ्गव्यत्ययश्चान्दसः । शब्दस्वभावाद्वा अमिक्षणं नित्यं भृशं संकल्पश्च भवति । तस्य ब्रह्मणोऽनिरुद्धाख्यस्य हरेरेष उपदेश इत्यर्थः ॥ ९ ॥

तस्योपास्यमन्वर्थं नामाह । तद्धेति । तद्वस्य तद्वनं नाम ततत्वाद्व्या-

## वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥[३१]६॥ जपनिषदं भो बूहीत्युक्ता त उपनिषद्राह्मीं

पद्भाष्यम् ] यथोक्तगुणं वेदोपास्तेऽभि हैनमुपासकं सर्वाणि भूतान्यभिसं-गञ्छन्ति ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म । एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्य-पुवाच ॥ [ ३१ ] ६ ॥

उपनिपदं रहस्यं यचित्रन्तयं भो भगवन्त्रहीत्येवमुक्तवति शिष्य आ-राचार्यः । उक्ताभिहिता ते तवोपनिषत् । का पुनः सेत्याह-ब्राह्मी ाह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्मविषयत्वादतीतविज्ञानस्य वावैव त उपनिषद्मब्रुमेत्युक्तामेव परमात्मविद्यामुपनिषद्मब्रूमेत्यवधारयत्युक्तरार्थम् । रिमात्मविषयामुपनिषदं श्रुतवत उपनिषदं भो बृहीति पृच्छतः शेष्यस्य कोऽभिप्रायः। यदि तावच्छ्तस्यार्थस्य प्रश्नः कृतस्ततः पिष्टपे-ाणवत्पुनरुक्तोऽनर्थकः प्रश्नः स्याद्थं सावदेषे।क्तोपंनिषत्स्यात्ततस्तस्याः फल-चनेनोपसंहारो न युक्तः प्रेत्यास्माछोकादमृता भवन्तीति । तस्मादुक्तोप-नेपच्छेषविषयोऽपि प्रश्लोऽनुपपन्न एवानवरोषितत्वात्। कस्तर्ह्यभिप्रायः ष्टुरित्युच्यते । किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेपतया तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा । ाथ निरपेक्षेव । सापेक्षा चेद्रपेक्षितविषयामुपनिषदं ब्रूहि । अथ निरपेक्षा द्वधारय पिष्पलाद्वन्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः । एत्दुपपन्नमाचार्य-यावधारणवचनमुक्ता त उपनिषदिति । ननु नावधारणमिदं यतोऽन्यद्वक्त-**ाक्यभाष्यम्** ] तस्यैतत्फलमुच्यते । सर्वाणि भूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छ-गिहाभिसंभजनते सेवन्ते स्मेत्यर्थः। यथागुणोपासनं हि फलम् ॥ [ ३१ ] ६॥ उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्तायामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त आचार्य आह। क्ता कथिता ते तुभ्यमुपनिषद्।त्मोपासनं च । अधुना ब्राह्मीं वाव ते म्यं ब्रह्मणो ब्राह्मणजातरुपनिषद्मब्रूम वक्ष्याम इत्यर्थः । वक्ष्यति हि । काशिका] प्रत्वाद्वननीयत्वाद्भजनीयत्वात् । तद्वनमिति कल्याणनिमित्तकः-। मवत् । तनोतेस्त्यजियजितिनभ्य इत्यद्प्रत्ययः । वनतेरकारः । तच तद्वनं ति तद्वनमिति । हेति प्रसिद्धम् । तद्वनमित्युपासकस्य फलमाह—स य इति । प्रसिद्धो योऽधिकार्येतद्वह्मैवं तद्वनं नामेत्येवं रूपेण वेदैनं तद्वनत्वज्ञानिनं र्जाणि भूतान्यभि संवाञ्छन्ति । सर्वापोक्षितो भवतीत्यर्थः ॥ ६ ॥

एवं श्रुत्वा पुनराचार्य पृच्छिति शिष्य उपनिषदं भो ब्र्हीति । भो केमोप•—६ वाव त उपनिषद्मब्रूमेति ॥ [ ३२ ] ७ ॥

[पद्भाष्यम्] व्यमित्याह तस्यै तपो दम इत्यादि सत्यं वक्तव्यमुच्यत आचार्यण न त्क्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तराभिप्रायेण वा। किंतु ब्रह्मविद्याप्राप्त्युपायाभिप्रायेण । वेदैस्तदङ्गिश्च सह पाठेन समीकरणात्तपः-प्रभृतीनाम्। न हि वेदानां शिक्षाद्यङ्गानां च साक्षाद्वह्मविद्याशेषत्वं तत्सह-कारिसाधनत्वं वा। सहपिठतानामपि यथायोग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेद्यथा सूक्तवाकानुमन्त्रणमन्त्राणां यथादैवतं विभागस्तथा तपोदमकर्म-सत्यादीनां ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति करुप्यते। वेदानां तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्मात्मङ्गानोपायत्वामित्येवं ह्ययं विभागो युज्यतेऽर्थसंबन्धोपपत्तिसामर्थ्यादिति चेत्। नायुक्तेः। न ह्ययं विभागो घटनां प्राञ्चति। नहि सर्विक्रयाकारकफलभेद्बुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषापेक्षा सहकारिसाधनसंबन्धो वा युज्यते। सर्वविषयव्यावृत्तप्रत्यगात्मः विषयानिष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य,

" मोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम् । त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम् " ॥

तस्नात्कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योपपद्यते। ततोऽस देव सूक्तवाकानुमन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति। तस्माद्वधारणार्थतैव प्रश्न प्रतिवचनस्योपपद्यते। एतावत्येवयमुपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षामृतत्वाय। [३२]७।

यामिमां ब्राह्मीमुपनिषदं तवाग्रेऽब्रूमेति तस्यै तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि तपआदीनि । तपः काथेन्द्रियमनसां समाधानम् । दम् [वाक्यभाष्यम्] ब्राह्मी नोक्ता । उक्ता त्वात्मोपानिषत् । तस्मान्न भूताभि प्रायोऽब्र्मेत्ययं शब्दः ॥ [ ३२ ] ७ ॥

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद्स्तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपरामः कर्माप्ति होत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः। एतेषु हि सत्सु ब्राह्मोपनिषत्प्रतिष्ठिता भवति वेदाश्चत्वारोऽङ्गानि च सर्वाणि। प्रतिष्ठेत्यनुवर्तते। ब्रह्माश्रया हि विद्या [प्रकाशिका] आचार्योपनिषदं सप्रतिष्ठां सायतनां ब्र्ह्मोत्यपृच्छदिति शेषः किमुपनिषत्प्रतिपाद्यं पृच्छस्युतोपनिषदुत्पन्नविद्याया अवस्थानकारणं किं व विद्यायाः कारणामिति हृदि विकल्प्य क्रमेणोत्तरमाह्— उक्ता त इति। ते तुम् ब्राह्मी ब्रह्मविषयां वावेत्यसंशयं त उपनिषत्स्वरूपमब्रमावोचामेति। ब्रह्मी

१ ब्राह्मोपनिषदित्यस्य स्थाने ब्राह्म पनिषदिति पाठः।

# तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम् ॥ [ ३३ ] ८ ॥

[पद्भाष्यम्] उपश्चमः । कर्माग्निहोत्रादि । एतैर्हि संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्देष्टा ह्यमृदितकल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्यप्रतिपत्तिर्विपरीत-प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्रविरोचनप्रभृतीनाम् । तस्मादिह वातीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृतसत्त्वशुद्धिर्ज्ञानं समुत्पद्यते यथाश्रुतम् ।

" यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।

तस्यैते कथिता त्द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः " ॥ श्वे. ६।२३ इतिमन्त्रवर्णात् । " ज्ञानमृत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः " इति स्मृतेः । इतिशब्द उपलक्षणप्रदर्शनार्थः । इत्येवमाद्यन्यद्पि ज्ञानोत्पत्ते-रुपकारकममानित्वमद्गित्वमित्याद्यपद्र्शितं भवति । प्रतिष्ठा पादौ पादा-विवास्यास्तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते पद्भचामिव पुरुषः । वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि शिक्षादीनि षट्कर्मज्ञानप्रकाशत्वाद्वेदानां तद्भणार्थत्वादङ्गानां प्रतिष्ठात्वम् । अथवा प्रतिष्ठाशब्दस्य पादरूपकल्पना-र्थत्वादुद्गान्ति सर्वाङ्गाणि शिरआदीनि । अस्मिन्पक्षे शिक्षादीनां वेद्म्प्रहणेनेव प्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम् । अङ्गिनि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतान्येव भवन्ति । तदायतनत्वादङ्गानाम् । सत्यमायतनं यत्र तिष्ठत्युपनिषत्तदाय-तनं सत्यमिति । अमायिताकौटिल्यं वाङ्मनःकायानां तेषु ह्याश्रयति विद्या येऽमायाविनः साधवः । नामुरप्रकृतिषु मायाविषु । " न येषु जिह्यमनृतं न माया च" प्र १।१६ इति श्रुतेः । तस्मात्सत्यमायतनमिति कल्प्यते । तपआदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना-तिशायत्वज्ञापनार्थम् ।

"अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या घृतम्।
अश्वमेधसहस्राच सत्यमेकं विशिष्यते " इति स्मृतेः ॥३३॥८॥
यो वा एतां ब्रह्मविद्यां केनेषितमित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्म
ह देवेभ्य इत्यादिस्तुतां सर्वविद्याप्रतिष्ठां वेदामृतत्वं हि विन्दत इत्युक्तमपि
वाक्यभाष्यम्] सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरमायतनं निवासः। सत्यवत्सु
हि सर्वे यथोक्तमायतन इवावस्थितम् ॥ [३३] ८॥
[प्रकाशिका] होवाचेत्यादिना ब्रह्मस्वरूपोक्तेस्तत्र वक्तव्यं किमपि नेत्यर्थः॥७॥

तस्यै तस्या विद्यायास्तपो दमः कर्म च प्रतिष्ठा । तपः क्रच्छ्चान्द्रा-

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतिनिष्ठति ॥ [ ३४ ] ९ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

[पद्माप्यम्] ब्रह्मविद्याफलमन्ते निगमयते—अपहत्य पाप्मानमाविद्याकामकर्मलक्षणं संसार्खां विध्यानन्तेऽपर्यन्ते । स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् । अनन्त इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे । अनन्तशब्द औपचारिकोऽपि
स्यादित्यत आह—ज्येय इति । ज्येये ज्यायिस सर्वमहत्तरे स्वात्मिन मुख्य
एव प्रतितिष्ठति । न पुनः संसारमापद्यत इत्यिभप्रायः ॥ [ १४ ] ९ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ समाप्तमिदं श्रीमच्छंकराचार्यविराचितं तल्लवकारोपनिषद्पर-पर्यायकेनोपनिषत्पदभाष्यम् ।

[वाक्यमाष्यम्] तामेतां तपआद्यङ्गां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्मीमुपनिषदं साँयतनामात्मज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेदानुवर्ततेऽनुतिष्ठति । तस्यैतत्फलमाह—
अपहत्य पाप्मानम् । अपक्षय्य धर्माधर्मावित्यर्थः । अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते ।
स्वर्गे लोके सुखप्राये निर्दुःखान्मनि परे ब्रह्मणि । ज्येये महति सर्वमहत्तरे
प्रतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेद्यं ब्रह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥
[ ३४ ] ९ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द्भगवत्पाद्पूज्यशिष्य-श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ तल्लवकारोपनिषद्परपर्यायकेनोपनिषद्भाष्ये क्षुद्र-गणवाक्यविवरणं समाप्तम् ।

[प्रकाशिका] यणादि शास्त्रपर्यालोचनं वा। दम इन्द्रियनिग्रहः। कर्म तु वर्णा-श्रमोचितिकयानुष्ठानम्। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाहेतुः। तपआदिमत्सु विद्या प्रतितिष्ठ-तीत्यर्थः। वेदा ऋगादयस्तद्नुकूलग्रन्थाश्च। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गरूपसर्वाङ्गाणि सत्यं यथाभूतमपीडाकरं वचन-

१ सायतनामित्यस्य स्थाने सत्यायतनामिति पाठः।

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विपावहै।। ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः । आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्षाणश्रक्षः श्रोत्रमथो वल-मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोद्निराकरणम-स्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मानि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

इति सामवेदीयतलवकारोपनिषत्समाप्ता।

[ प्रकाशिका ] मायतनमुत्पत्तिस्थानं ब्रह्ममीमांसा तस्या इत्यनुपङ्गः। विद्याया इत्यर्थः ॥८॥

एतदुपनिषज्ज्ञानिनः फलमाह—य इति । योऽधिकार्येतामुपनिषदं वेद स पाप्मानमपहत्यानन्ते त्रिविधपरिच्छेद्रहिते स्वर्गे सुखरूपे लोके प्रकाशरूपे ज्येये श्रेष्ठे ब्रह्मणीति योज्यम् । प्रतितिष्ठतीतिद्विरुक्तिरुक्तिरुक्तिसर्वावधारणार्था ॥९॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

इति श्रीरङ्गरामानुजविरचितप्रकाशिकासमेता तलवकारोपनिषत्।

# इति समाप्ता भाष्यत्रयोपेता केनोपनिषद्।

# अथ केनोपनिषद्याख्यात्रये बालबोधिनी।

नत्वा श्रीशंकरं केनभाष्ययोः पद्वाक्ययोः । वृत्तिः प्रकाशिकायां च तन्यते वालवोधिनी ॥ १॥

अथ प्रथमखण्डे प्रथममन्त्रः ॥१॥१॥

[ पद्भाष्यम् ] [पृ.१] " चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकरातमध्वर्युशाखाः सहस्रवत्मी सामवेद एकविंशतिया बाह्वृच्यं नवधा-थर्वणो वेदः" म. भा. १। १। १ इति पातञ्जले महाभाष्ये पस्पशान्हिक उक्तत्वात्सहस्रशाखायुतस्य सामवेदस्यान्यतम्यां तलवकारशाखायामुक्ता योपनिषत्तां ब्याख्यातुं तस्या ब्याख्येयत्वं प्रतिपाद्यत्याचार्यः केनेषित मित्यादिना । पूर्वेषामष्टानामध्यायानामस्य नवमाध्यायस्य च हेतुहे-तुमद्भावः संगतिरिति देशीयेतुं पूर्व वृत्तमनुवद्।ति-प्रागेतस्मादित्यादिना। कर्माङ्गसामविषयाणि चोते । पञ्चावयवकं सप्तावयवकं च कर्माङ्गसाम । तद्विषयोपासनानि पृथिव्यादिदृष्टचोक्तानि । कर्माङ्गसामविषये पृथिव्यादि-दृष्टिः कर्तव्या । कर्माङ्गसाम पृथिव्यादिरूपभस्तीति मन्तव्यमित्यर्थः । तथा गायत्रसामविषये प्राणदृष्टिः कर्तन्येत्यपि कथितम् । वंशानः मिति । गुरु-शिष्यपरम्पराया अविच्छेदो वंशः । कार्यामाति । अवश्यकर्तव्यं नित्यमिति यावत्। सत्त्वशुच्चर्थमिति।सत्त्वशुद्धिश्चित्तशुद्धिस्तद्द्वारा नित्यकर्माणि ज्ञानो-पयोगीनि। काम्यकर्माणि न कर्तव्यानीति तत्र दोषं दर्शयति - सकामस्येति। श्रौतानि-अग्नित्रयसाध्यानि । स्मार्तानि-गृह्याग्निसाध्यानि । " धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्" भ. गी. ८।२५ इत्यनेन भगवता दक्षिणमार्गो द्रितः । पुनरावृत्तिः - पुनर्जन्म । पूर्ववत्प्रतिषिद्धेषु " न कलक्कं भक्षयेत् " "ब्राह्मणो न हन्तव्यः " इत्यादिषु दोषं दर्शयति-स्वा-भाविक्योति। प्रतिषिद्धकर्मसु स्वाभाविक्येति प्रवृत्तिर्न तत्र प्रेरकापेक्षेत्यर्थः । अधागतिरिति । पशुप्रभृति वृक्षपाषाणादिपर्यन्तं निकृष्टं जन्मेत्यर्थः । एतयोः पथोरिति । एतयोर्ज्ञानकर्मणोरन्यतरेण मार्गेणाप्रवर्तमानाः प्रति- षिद्धकारिणः पुरुषाः क्षुद्राणि जन्मानि यूकामशकादीनि वारंवारमावर्त-मानानि पुनः पुनराप्नुवन्ति । जायस्व स्रियस्वेति । " क्रियासमिस्रोरे लोट् लोटो हिस्वी वा च तध्वमोः " पा. मू. २।४।२ इति पाणिनिसूत्रेण लोट् स्वादेशश्च । पुनः पुनर्जायन्ते म्रियन्ते च । असकुज्जननमरणवन्त इत्यर्थः [ पृ. २ ] तिस्र इति । मनुष्यादयो नरायुनाः । पक्ष्यादयोऽ-ण्डजाः । भूमिमुद्भिद्य जायमाना उद्भिज्जा वृक्षादय इति त्रिविधाः प्रजाः। अत्यायमिति । आयो गतिः । अतीत्य दक्षिणोत्तरमार्गमुहुंध्य या गतिः पश्चादिजनम तामीयुः प्राप्तवन्त इत्यर्थः । एवं कर्मफलं विचार्य ततो वि-रक्तस्यात्मज्ञानेऽधिकार इत्याह-विशुद्धसत्त्वस्योति। साध्यसाधनसम्ब-न्धादिति। व्यवहितेन विरक्तस्येत्यनेन संबन्धः । साध्यं—स्वर्गादि । साधनं-यज्ञादि । इहकृतादिति । एतज्जन्मपूर्वजन्मसाध्यादित्यर्थः । संस्कारविशे-षोद्भवादिति । ब्रह्मस्मृतिप्रापकः संस्कार एव विशिष्टसंस्कारः । घटपटादि-स्मृतिप्रापकास्तु सामान्यसंस्काराः । जिज्ञासोति । विचार इत्यर्थः।वस्तु— ब्रह्मरूपम् । प्रश्नप्रतिवचनलक्षणयेति । दुर्गमोऽर्थः प्रश्नोत्तराभ्यां ज्ञातुं मुकरो भवतीति श्रुत्या प्रश्नोत्तररूपत्वं स्वीकृतम् । यथा पुरुषसूक्ते "मुखं किमस्यासीतिक बाहू किमूरू पादावुच्येते । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी द्वाहू राजन्यः य०मा०सं०३१।१०-११इत्यादौ प्रश्नप्रतिवचने। पराश्चीति। खानि श्रोजादीन्द्रियाणि पराग्गमनस्वभावान्येव कृतवान् 'स्वयंभूः। एता-दशस्वभावकरणमेव तर्द्धिसनम् । यतस्तादशस्वभावादात्मप्राप्तिर्ने भवति । तस्मादुपलब्धा परागनात्मभूताञ् राब्दादीनुपलभते नान्तरात्मानम्। एवं स्थितेऽपि कश्चिन्नदीरयप्रतीपगामी पुरुष इव धीरो विवेक्यावृत्तचक्षुररोष-विषयजाताद्वचावृत्तं चक्षुर्यस्य । चक्षुष उपलक्षणत्वात्सवीणीन्द्रियाणि । स चामृतत्वप्राप्तिकामः प्रत्यगात्मानमैक्षत्परयतीत्यर्थः । परीक्षेति । परीक्ष्य-विचार्य । कर्माचितान् — क्रियासंपादितान्स्वर्गादिलोकान् । अकृतः – मोक्षः । कृतेन--कर्मणा । श्रोत्रियं-शास्त्रसंपन्नम् । ब्रह्मानिष्ठं-आत्मानुभववन्तम् । अत्रेदं ध्येयम् । श्रेष्ठमध्यमकानिष्ठेति भेदेन त्रिविधो गुरुः । तत्र शास्त्रा-ध्ययनसंपन्नो ब्रह्मानुभववांश्च श्रेष्ठः । यतः स शिष्याञ् शास्त्रयुक्तचादि प्रदृर्श्यानुभवबलेन ब्रह्मात्मनोरेक्यं बोधयेत् । केवलशास्त्रिनिष्ठो मध्यमः। अयं यद्यप्यनुभविधुरस्तथापि शिष्यगतासंभावनान्यथासंभावनारूपदोषं शास्त्रयाक्ति।भिर्निराकुर्योत्तेनाधिकारी शिष्यः स्वयमेव ब्रह्मानुभवमधिगच्छेत् ।

शास्त्रविधुरोऽपि प्रारव्धकर्मपरिपाकवशात्पूर्वजनमसंस्कारेण च जीवब्रह्मैक्या-नुभववांस्ततोऽवरः। यतोऽयं स्वयंमुक्तोऽपि वर्तमानजन्मस्थरास्त्रज्ञानाभावेन रिाष्यगतासंभावनाविपरीतभावनादोषनिराकरणेऽसम्थत्वाच्छिप्ये।पदेशेऽकिं-चित्करः । इति । विरक्तस्य ब्रह्मज्ञानं नान्यस्येत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां दुर्शयति । एवमित्यादिना । अन्यथा-वैराग्याभावे बहिर्विषयाक्षिप्तचेतस्त्वे च । भिद्यन्त इति । हृद्यग्रन्थः---बुद्धाश्रयः कामः । कर्माणि-संचितिकयमा-णानि न तु प्रारव्धं तस्य भोगेनैव क्षयात् । परावरे-परं कारणात्मना । अवरं कार्यात्मनेति कार्यकारणरूपे ब्रह्माण [ पृ.३ ] ज्ञानकर्मसमुच्चयोऽपि मोक्षसाधक इत्याराङ्क्य खण्डयति-कर्मसहिताद्वीत्यादिना । " स्वा-ध्यायाऽध्येतव्यः " इति शतपथब्राह्मणोक्तेनैकेनैव विधिना कर्मकाण्डज्ञान-काण्डगतवेदाध्ययने प्रवृत्तिरत उभयकाण्डफछैक्यमावश्यकमिति राङ्काकृदा-शयः। केवलमध्ययनविधिपरिग्रहेण फलैक्यं न संभवति यतः श्रुत्या ज्ञानस्य पृथक्फ छं स्वयं कण्ठरवेणोक्तमिति प्रतिवक्तराशयः । यदि कर्मसहितमेव इगानं फलद्मिति श्रुतेरभिप्रायोऽभविष्यत्तर्हि तत्र कर्मसंन्यासविधानं नोपापत्स्यदित्याह—तत्नैवेति। किं करिष्याम इति। तद्विषयकामनाराहि-त्यान प्रजादीनामुपयोग इत्यर्थः । संन्यास एवेति । द्विविधः संन्यासः । विविद्यासंन्यासो विद्वत्संन्यासश्च । तत्राद्यो ब्रह्मज्ञानस्यानुभवावसानता-सिद्धये परोक्षानिश्चयपूर्वकः स च कर्तव्यकोटिमाटीकते । द्वितीयस्तु सिद्धे ब्रह्मात्मानुभवे संभवति । तेन स्वभावप्राप्तोऽयं नात्र कर्तव्यता । कर्मज्ञान-समुच्चयासंभवे कारणान्तरमाह-कर्मसहभावित्वविरोधाचेति। पूर्वोक्तसंय-हवाक्यं विवृणोति—न ह्यपात्तेत्यादिना । कर्मणि यज्ञादिकारकाणि स्वर्गा-दिफलं चैतद्भेद्विज्ञानमपेक्ष्यते । ज्ञाने तु साधनसाध्यादिसर्वभेदाभावः। [ प. ४ ] ननु कर्मबद्भक्षज्ञानेऽपि यथाविध्यनुष्ठेयत्वमधिकारिविनियोज्यता चास्ति तेन कथं तत्र सर्वभेदप्रत्यस्तमय इत्यत आह—बस्तुप्राधानये स-तीति । अपुरुषतन्त्रत्वात्—अनुष्ठातृपारतन्त्रयाभावात् । विधिजनयप्रयत्नभाव्यो विधिविषय उच्यते ज्ञानं तु न तथेति ज्ञानविधेरसिद्धिरित्यर्थः । दृ । दृहेभ्य इति। ऐहिकपारलैकिकविषयेभ्य इत्यर्थः। आपनेयेति। प्रापणीया निरा-करणीया वा न भवतीत्यर्थः । साथिष्टमिति । साधुनमं फलमित्यर्थः । [ पृ. ५ ] शरणं संसाररक्षकम् । इष गतौ दिवादिः । इष आभीक्ष्णे क्यादिः । इष इच्छायां तुदादिः । इति धातुत्रयं तत्राद्ययोरर्थस्यासंमवा-केतोप • --- ७

द्त्राग्रहणामित्याह-इषेरिति । मनसः पौनःपुन्यस्य गतेश्चात्रानभिप्रेतत्वा-न्मनसः प्रेरकविशेषस्य बोद्धिमिष्टत्वाद्गत्याभीक्ष्ण्यार्थकेषधातारसंभव इत्यर्थः। छान्दस इति " तीषसहलुभरुषरिषः " पा. सू. ७। २। ४८ इति सू-त्रेण तकाराद्यार्धधातुकस्य विकल्पेनेड्विधानात् ' यस्य विभाषा " पा. सू. ७ । २ । १५ इति सूत्रेण यस्य कि चिद्विभाषयेड् विहितस्ततो निष्ठाया इण्न स्यादित्यर्थकेनेषितमित्यत्र क्तप्रत्ययस्येडागमेन न भवितव्यमत्र तु दृश्यत इडागमस्तस्य गतिरियं छान्द्स इति । " व्यत्ययो बहुलम् " पा. सू. ३ । १ । ८५ इति सूत्रेण बाहुलकात्कथमप्यत्रेडित्यर्थः । अत्रेट्-प्रयोगे सित गुणेन भवितव्यमित्याद्यानन्दज्ञानकृतटीकायामुक्तं तन्न रुचिरम्। यत इडागमे सत्यपि क्तस्य कित्वात् " क्डिति च " पा. सू. १ । १ । ९ इति सूत्रेण गुणनिषेधस्य दुर्वारत्वात् । इषितं प्रेषितमिति पदद्वयस्य कृत्य-माह—तत्रेति । प्रेषियतृप्रेषणिवशेषिविषयेति । " द्वन्द्वान्ते श्र्यमाणं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते " इति न्यायेन विशेषशब्दस्य प्रेषियतिर प्रेषणे च संबन्धस्तदाह—केनेत्यादिना । इच्छामात्रणेति । प्रयत्नं विना केवलं संनि-धिमात्रेणेत्यर्थः । तद्पि न संगच्छत इत्याह्-अपि चेति । अर्थाधि-क्यमिति । यावदर्थं राब्दप्रयोग इत्यभियुक्तोक्तेः । प्रश्नसामर्थ्यादिति । अन्यथा प्रश्न एव व्यर्थः स्यादित्यर्थः । तदेव प्रश्नसामर्थ्यादिति संग्रहवाक्यं विवृणोति—देहादित्यादिना [ पृ. ६ ] संकल्पयतीति । स्वशिरच्छेदमपि कर्तुं वाञ्छतीत्यर्थः । कार्ये—द्यूतादौ ॥ १ ॥

[वाक्यभाष्यम् ] विकल्पसमुचयानुष्ठानादिति। उपासनेन विना केवलकर्मानुष्ठानं विकल्पः । उपासनसिहतकर्मानुष्ठानं समुच्चयः । तत्सामर्थ्यान्द्रिक्षणोत्तराभ्यां मार्गाभ्यां पुनर्जन्मापुनर्जन्म वा भवित दक्षिणमार्गवदुत्तर-मार्गोऽपि भगवद्गीतासु " अग्निज्योतिरहः शुक्तः षण्मासा उत्तरायणम् " भ. गी. ८।२४ इत्यादिनोक्तः । इदमत्र ध्येयम् । दक्षिणमार्गगामिनः स्वर्गादिलोके पुण्यफलमुपभुज्य "क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विश्वाति" भ. गी. ९।२१ इति भगवदुक्त्यनुसारं पुनर्मानुषलोके जन्म लभन्ते । उत्तरमार्गगान्तु तत्तल्लोकानातिवाहिकपुरुषेण सह गत्वा प्रलयसमये "परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविश्वान्ति परं पदम् " इत्युक्त्या हिरण्यगर्भेण साकं परं पदं प्रविश्वान्ति पुनर्जन्म न लभन्ते । इयमेव कममुक्तिः । फलानिरपेक्षेत्यादि । सकामतयानुष्ठितं कर्म संसारप्रापकं निष्काममाचरितं तु तिचत्तशुद्धिसंपान्

दकम् । ततिश्चत्तशुच्चनन्तरमात्मज्ञानप्रतिबन्धिका या संसारासिकः सापि तस्याधिकारिणो न भवति । द्वैतस्वरूपसंसारदोषदर्शनात् । ततश्च दोष-द्शेनात्सोऽिखलान्त्राह्यान् घटपटादिविषयान्यथाभूतात्र परयति किन्त्व-सत्यानवधारयति । ततश्चेदृशपदार्थभासकं संसारवीजभूतमनादि भावरूपः मज्ञानमुच्छेत्तुमिच्छति प्रत्यगात्मविषयजिज्ञासुश्च भवति तादृशाधिकारिणः कृतेऽयमध्यायः । मृत्युपद्मिति । मृत्योः स्थानभूतं पुनःपुनर्मृत्युसाधकम् । अथवा मृत्युरिति पदं पर्यायशब्दो यस्येत्यर्थः । " प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि " म. भा. स. सु. इति सनत्सुजातोक्तेः । अन्धिगतत्वादिति । अहं मनुष्योऽहं स्थूल इत्याद्यनुभवे सार्वत्रिके मनुष्यत्वदेहत्वाद्यतिरिक्ता-त्मनाऽज्ञातत्वादित्यर्थः । यद्यपि " स्वर्गकामोऽप्तिष्टोमेन यजेत " इत्यादि-श्रुतिप्रामाण्यान्मनुष्यत्वदेहत्वाद्यतिरिक्त आत्मा स्वर्गफलभुगङ्गीकियते कर्मणि तथापि न ब्रह्मात्मतत्त्वं तत्राद्तुं शंक्यते साधनसाध्यादिविरोधा-दित्याह संग्रहवाक्येन-कर्मविषये चेत्यादिना । अनुक्तिरात्मनोऽकथन-मित्यर्थः । एतदेव संग्रहवाक्यं विवृणोति—अस्येति । [पृ. २] कर्मणा विरुध्यत इति । कर्मज्ञानविरोधविषय आचार्येण बहुषु स्थलेषु बहुराः प्रतिपादितम् । तथाहि तैतिरीयोपनिषद्भाष्ये "विरोधाच विद्याकर्मणोः समुचयानुपपात्तः । प्रविलीनकत्रीदिकारकविशेषतत्त्वविषया हि तद्विपरीतकारकसाध्येन कर्मणा विरुध्यते। न ह्येकं वस्तु परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छून्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते । अवश्यं ह्यन्यतरिमध्या स्यादन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसंगे युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य द्वेतस्य मिथ्यात्वम् । "यत्र हि द्वैतमिव भवति" "मृत्योः स मृत्युमाप्तोति" "अथ यत्रान्यत्पश्यति तदस्पम् " अन्योऽसावन्योऽहमस्मि " उद्रमन्तरं कुरुते" "अथ तस्य भयं भवति " इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। सत्यत्वं चैकत्वस्य "एक-धैवानुद्रष्टव्यम्" "एकमेवाद्वितीयम्" "ब्रह्मैवेदं सर्वम्" "आत्मैवेदं सर्वम्" इत्यादिश्चितिम्यः । न च संप्रदानादिकारकभेदाद्दीने कर्मीपपद्यते। अन्यत्व-दर्शनापवादश्च विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते। अतो विरोधो विद्याकर्मणोः। अतः समुच्चयानुपपत्तिः ॥" तथा तत्रैवाग्रेऽपि । " अपि चानात्मद-रीनेऽनात्मविषयः कामः। कामयमानश्च करोति कर्माणि। ततस्तत्फलोप-मोगाय रारीराद्युपादानलक्षणः संसारः। तन्द्यतिरेकेणात्मैकत्वद्रिं।नो विष-यामावात्कामानुत्पत्तिरात्मिन चानन्यत्वात्कामानुत्पत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं

मोक्ष इत्यतोऽपि विद्याकर्मणोर्विरोधः॥ " इति । कर्मविषयेऽनुक्तिरिति यतः कम ज्ञानेन विरुध्यतेऽतो ज्ञानप्रतिपादकोपनिषद्भागे कर्मविषयिण्यनुक्ति कर्म नोक्तं किन्तु विज्ञानविषयको विचारः प्रचलित इत्यर्थः । कर्मानारम इतीत्यादि प्रश्नप्रतिवचनात्मकसंग्रहवाक्यं विवृणोति-यदीत्यादिना परितित्याजयिषितामिति । पूर्व कर्म कृत्वा ततस्त्यक्तामिष्टामित्यर्थः । [ पृ ३] तिन्नर्वतकाश्रयेत्यादि । तिन्नर्वर्तकः संस्कारसंपादक आश्रयभूतो य प्राणस्तद्विज्ञानं तदुपासनं तत्सहितानि । प्राणोपासनसहितानि कर्माणि निष्कामस्य पुरुषस्य चित्तसंस्कारार्थान्येवेत्यर्थः । देवयार्जा श्रेयानिति । फलकामनया देवान्यो यजते स श्रेयानुतात्मशुच्चर्थमेव स्वर्गाद्यासंगं यो यजते स आत्मयाजी श्रेयानिति प्रश्नं कृत्वात्मयाजी श्रेयानिति निरूपितं रातपथारुये शुक्तयजुर्वेदब्राह्मणे कामानुपघातसहितं मे ममाङ्गमनेन कर्मणा संस्क्रियत इति संस्कारार्थत्वेनैव करोति न कामवदाग इत्यर्थः। महायक्षेरिति। ब्राह्मी-ब्रह्मज्ञानार्हा। तनुरित्यनेन तनुस्थ आत्मा-न्तः करणं लक्ष्यते तास्थ्यात्। मञ्चाः क्रोदान्तीतिवत्। आत्मज्ञानप्रतिबन्धे-त्यादि । निर्माष्टर्थे- निर्माजनाय निराकरणायेत्यर्थः । आदर्शनिर्माजन-विद्ति । दुर्पणिनिर्मार्जनं यथा तत्संस्कारकं नतु प्रतिबिम्बद्दीने तस्य प्रत्य-क्षत उपयोगस्तद्वत्कर्माणि चित्तसंस्कार्काणि मलिन-प्रतिबिम्बापहारद्वारातम-ज्ञानैकत्वसाधकानि न तु प्रत्यक्षत आत्मज्ञानं कर्मम्य उत्पद्यते । निर्-र्थकत्वादिति । न केवलं श्रुतिप्रामाण्याज्ज्ञानिना कर्माणि न कर्तव्यानीति। किन्तु 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति कुमारिलभट्टकृत-श्होकवार्तिकवचसा निष्प्रयोजनत्वाद्पीत्यर्थः।[ ए. ४ ] अत्यरेचयदिति। संन्यास एव विशिष्यत इत्यर्थः । नहीति । यथेष्टदेशं प्रति गन्तन्यमिति नाविकेनातरप्रहणपूर्वकमुक्ते न कोऽपि न गच्छत्यपि तु गच्छतीत्यर्थः। सिषाधयिषतीति । उत्पत्तिराप्तिर्विकृतिः संस्कृतिश्चेति चतुर्विधा क्रियात्मा तु न तथेत्याह—स्वभावसिद्धश्चेत्यादिना । उत्पाद्यः पुरोडाशादिः। विकार्यः सोमादिः। आप्यो मन्त्रादि। संस्कार्यो बीह्यादिः। इति क्रमेणोदा-हरणानि । विचिकारयिषितः-विकारयितुमिष्टः । संचिकीर्षितः-संस्कर्तुमिष्टः । अन्येनान्यदिति । अन्येन-मृदादिचूर्णेन । अन्यद्भाण्डादि । [ ए. ५ ] व्यावृत्तवाह्ययुद्धेरिति । बाह्यविष्याद्धिरक्तचेतस इत्यर्थः । प्रवृत्तिलि-ङ्गादिति । शिष्यस्य प्रश्ने प्रवृत्तिराचार्यस्य प्रतिवचने तत्सामध्यादि-

ल्यर्थः । यद्यपि सामान्यतश्चेतनावतोऽधिष्ठातृत्वं ज्ञातं तथापि विशेषतोऽ-ज्ञातत्वाच्छिप्यस्य प्रश्ने प्रवृत्तिरिति विवृणोति-रथादीनामिति । करणा-नीति । ' अन्यानधीनव्यापारवत्त्वे साति कार्यजनकत्वं करणत्वम् ' इति करणत्वलक्षणाद्न्यः कोऽप्यधिष्ठाता करणानामवदयः कल्पनीयः। मन-आदीनां करणत्वं च " अन्यत्रमना अभूवं नाद्रीम्" इति होकिकानुभव-बलात्स्पष्टम् । प्रदीपवत्तस्याचेतनत्वमपीत्यतोऽधिष्ठातुरवश्यमपेक्षा । प्रोपित-मिनेतीवशब्दाध्याहारेण व्याख्याने किं बीजं तदाह-न तिवाते । आत्मा-विविक्तनित्यचित्स्वरूपतयेति । अविविक्तमपृथग्भूतं नित्यचित्स्वरूपं यस्य तद्भावस्तेन । ' विचिर् पृथग्भावे ' इत्यस्य क्तान्तं रूपं विविक्त-मिति । मनो ब्रह्मचैतन्येन नित्यमभिन्नमतो ब्रह्म तस्य मनसो विषयेषु प्रवृत्तौ निमित्तमात्रं भवति । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह-नित्यचिकित्साधिष्ठातृ-वदिति । " पुत्रादिष धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता नीतिः ।" इत्यु-क्त्यनुसारं सर्वदा राजादीनां धनवतां 'कोऽपि मामभ्यवहार्ये विषादिमिश्र-णेन घातयिष्यति ' इति भीतिभवति ततस्ते स्वसमीपे चकोरादिपक्षिणो नीलादीन्मर्कटजातिविदोषांश्च विषपरीक्षकत्वेन ख्यातान् पालयन्ति । भोज-नसमयेऽखिलाभ्यवहार्यपदार्थभाण्डं तत्पुरतः स्थापयन्ति स च चकोरादि-नीं लादिवानरें। वा यं पदार्थ भुङ्क्ते तमेव ते भक्षयन्ति नान्यं पदार्थ तेना-मिसतम् । एवं च चकोरादिः केवलं समीपस्थित्या तत्तत्पदार्थभोजने तद-मोजने वा राज्ञः प्रवृत्तौ निमित्तमात्रं न चैवं भुङ्क्ष्व च मा भुङ्क्ष्वेति प्रवर्तयित निषेधति वा तद्वदात्माविविक्तचित्स्वरूपतया निमित्तमात्रम्। शब्दार्थस्त्वेवम्। नित्यं या चिकित्सा व्याधिप्रतिकारः संशयो वा तद्र्थमिष्ठाता समीप-स्थितिमांश्चकोरादिस्तद्वत् । कितेर्व्याधिप्रतीकारे निप्रहेऽपनयने नाराने संशये चेति वार्तिकेन सन् । प्रकरणादिति । इन्द्रियसंनिधानादित्यर्थः । [ पृ. ६ ] संपूर्णश्लोकार्थमाह-करणानामिति ॥ १ ॥

[ प्रकाशिका ] [ पृ. ६ ] धन्य इति । अधिकारीत्यर्थः । कारणत्वा-दिति । कर्तुरधीनतया कियाजनकत्वादित्यर्थः । प्राण्यक्कत्वादिति । " द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्कानाम् " पा. सू. २।४।२ इति सूत्रेण ॥ १ ॥

अथ प्रथमखण्डे द्वितीयमन्त्रः ॥ १।२ ॥

पदभाष्यम् ] [ पृ. ७ ] असावेवांविशिष्ट इति । अयमाशयः । मन-

आदीनां प्रेरकः क इति प्रश्नस्यायं देवदत्तादिः प्रेरक इति प्रतिवचनेन भाव्यमत्र तु श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि. प्रतिवचनमुक्तं तदननुरूपिति राङ्का । समाधानं तु यथा लविता(खण्डकः)-स्वन्यापारवां छवनसाधनभिन्नो लोकेऽस्ति तद्वदत्र श्रोत्रादिन्यतिरिक्तस्तत्साधनवान् स्वन्यापारवांश्चान्यो नास्ति किन्तु श्रोत्रादीनां संहतानामालोचनसंकल्पनिश्चयस्वरूपेण व्यापारेण तद्भिन्नस्त-द्पंहतश्च कश्चिच्चेतनावाननुमीयते । अनुमानप्रकारश्चेत्थं -श्रोत्रादयः स्व-विजातीयस्याङ्गभूताः संहतत्वाद्गृहादिवत्। अनेनानुमानेन श्रोत्रादीनामङ्गी सिद्धः। यदि सोऽपि संहतः स्यात्तर्हि गृहादिवदचेतनः स्यात् ततस्तस्या-प्यन्योऽङ्गी तस्याप्यन्य इत्यनवस्था स्यादतस्तत्परिहारायासंहतश्चेतनो गम्यते ततस्तं सर्वसाक्षिणं लक्षयितुं युक्तमेवेदृशं प्रतिवचनमिति। अवग-म्यत् इति । नित्यज्ञानव्यञ्जकत्वात् । फलावसानस्य फलनिप्पत्तेर्लिङ्गं व्या-पारस्तेन तदङ्गी लक्ष्यत इत्यर्थः । [ पृ. ८ ] असंहत इति । श्रोत्रादिभि-रिति दोषः । [ पृ. ९ ] विदृद्बुद्धिगम्यमिति । अत्र विद्वत्पदेन ब्रह्मनि-ष्ठो प्राह्यः । आन्तरेणेति । हृदयगुहायां विद्यमानेनेत्यर्थः । चैतन्यज्यो-तिषादीपितम् । अदीपितमिति च्छेदः । निर्देष्टुमिति । " निर्देशे प्रथमा प्रोक्ता सैव चामन्त्रणेष्वपि " इत्युक्तेः । रथादिवत्प्राणस्याचेतनत्वादि-त्याह-नहीति [पृ. १०] सामर्थ्यादिति । ज्ञात्वामृता भवन्तीति वाक्ये ज्ञानेनामृतत्वप्राप्तिरुच्यते । ज्ञानस्य च श्रोत्राद्यात्मभावत्यागमन्तरेणासंभवा-च्छ्रोत्राद्यात्मभावस्त्यक्तव्य इत्यर्थः । विशिष्टधीमत्त्वमिति । विशिष्टधीः सर्वे ब्रह्मेति बुद्धिः । अतिमुच्येत्यस्यार्थान्तरमाह-अथवेति । पूर्वस्मिन्पक्षे जीवन्मुक्तिरास्मिन्पक्षे विदेहमुक्तिबोध्यते । " न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" इति श्रुत्या शरीरान्तरोत्पत्तौ कारणाभावात्प्रारब्धकर्भणां भोगेन क्षयाच्छरी-रपाते विदुषो मुक्तिरवश्यंभाविनी ॥ २ ॥

[ वाक्यभाष्यम् ] [ पृ. ७ ] निमित्तत्वार्थमिति । विशेषरहित आत्मा मनआदिप्रवृत्तो निमित्तभूत इत्यर्थः । विक्रियादिविशेषरितस्येति । कियागुणसंबन्धानां विशेषाणां व्यावर्तकधर्माणामात्मिन दर्शयिद्वमशक्यत्वात्कियादिमत्वे च वटादिवद्नात्मप्रसंगादिति भावः । अनुगमं प्रक्षपूर्वकमाह—कथमित्यादिना । शब्दोपलब्धृरूपतयेति । शब्दाधिगन्तृस्वरूपतयेत्यर्थः । अयं भावः । शक्तिश्च सत्तावतः प्रकाशमानस्यैव पदार्थस्य
भवति नाविद्यमानस्य वन्ध्यापुत्रादेः । " अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यं-

श्वंचकम् । आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् " इत्युक्त्या सत्तावान्प्रकाशवांश्चात्मैव न श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि । तत आत्मन एव शब्दावभासकत्वशक्तिनेन्द्रियाणां तत्र भासमाना त्वात्मानिमित्तेति । क्षत्रस्य-क्षत्रियजातिविशिष्टपुरुषस्य । क्षत्रं-क्षात्रं कर्म । तद्वदिति । उपलब्धुरात्मनः सर्वन्यापित्वेत संबन्धाच्छ्रो-त्रादिषूपलव्यवहारः। [ ए. ८ ] बुद्ध्वेति । अस्याध्याहृतस्य पदस्यामृता भवन्तीत्यनेन संबन्धः । तादात्म्येनाध्यारोपितो योऽनवबोधनिमित्तोऽ-ज्ञाननिमित्तो बुच्चादिः संसारस्ततो मोक्षणं तादात्म्याध्यासनिवृत्तिर्दष्टं फलम् । अमृता भवन्तीति विदेहमुक्तिर्दष्टं फलम् [ पृ. ९ ] अन्यस्मिनिति । शरीर इति शेषः । अप्रतिसंधीयमान इति । कर्मरूपनिमित्ताभावाच्छरी-रान्तरं स्वीकर्तव्यमिति निवेशाभावादित्यर्थः। कर्माणि कदा शरीरान्तरमुत्पा-द्यन्ति तदाह-सतीत्यादिना । सर्वकर्मारम्भेत्यादि । सर्वेषां यज्ञादि-कर्मणां य आरम्भस्तत्र निमित्तभूतं वर्णाश्रमवयोऽवस्थाद्यभिमानरूपमज्ञानं तद्विपरीतात्मविद्या तत्स्वरूपेणाग्निना विप्लुष्टत्वाद्यधत्वात्कर्मणां संबन्धो नोपपद्यत इत्यर्थः । अत्र कर्मणामिति पष्ठचा नोपपद्यत इत्यनेनाध्याहृतेन संबन्धः । ननु कृतकत्वादिद्ममृतत्वमानित्यमिति राङ्कां निराकुर्वन्नाह— शरीरादिति । अनादिसंसारपरंपरयाहं पूर्व शरीर्यभूवं पश्चाच भाविष्यामीति यः शरीरादिप्रवाहस्तत्सातत्यं यत्तस्य प्रतिसंन्धानं धर्माद्यधिकारित्वाध्यासः कामादिदोपकरुपनं चैतद्पेक्षयाध्यारोपितो यो मृत्युस्तद्पेक्षयामृतत्वस्यो-क्तिस्तेषामौपचारिकी। वस्तुतस्तु ते पूर्वमेवामृता इत्यर्थः ॥ २ ॥ [प्रकाशिका ] [ ए. १४ ] लिङ्गदेहं हित्वोति । एतन्मते जीवन्युक्ति-नीङ्गीक्रियते केवलं विदेहमुक्तिरेवात एवमुक्तिः। श्रीमाप्ये समन्वयाधिकरणे श्रीरामानुजाचार्येरेवंप्रकारेण जीवन्मुक्तिः खण्ड्यते । तथाहि-का चेयं जीवन्मुक्तिः । सरारीस्यैव मोक्ष इति चेन्माता मे वन्ध्येतिवदसंगतार्थवच-नम् । यतः सशारीरत्वं बन्धोऽशरीरत्वमेव मोक्ष इति त्वयैव श्रुतिभिरुप-पादितम् । अथ सरारीत्वप्रतिभासे वर्तमाने यस्यायं प्रतिभासो मिथ्येति प्रत्ययस्तस्य सशारीरत्वनिवृत्तिरिति । न । मिथ्येतिप्रत्ययेन सशारीरत्वं निवृत्तं चेत्कथं सरारीरस्य मुक्तिः । अजीवतोऽपि मुक्तिः सरारीरत्वमिध्या-प्रतिभासनिवृत्तिरेवेति कोऽयं जीवन्मुक्त इति विशेषः। अथ सशरीरत्वप्रति-भासो बाधितोऽपि यस्य द्विचन्द्रज्ञानवद्नुवर्तते स जीवन्मुक्त इति चेन्न बह्मन्यतिरिक्तसकलवस्तुविषयकत्वाद्वाधकज्ञानस्य । कारणभूताविद्याकमीदि-

दोषः सशरीरत्वप्रतिभासेन सह तेनैव बाधित इति बाधितानुवृत्तिर्न शक्यते द्विचन्द्रादो तु तत्प्रतिभासहेतुभूतदोषस्य बाधकज्ञानविषयीभूतचन्द्रैकत्वज्ञानाविषयत्वेनाबाधितत्वाद्द्विचन्द्रप्रतिभासानुवृत्तिर्युक्ता । किंच "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये" छां. ६।१४।२ इति सद्विद्यानिष्ठस्य शरीरपातमालमपेक्षते मोक्ष इति वदन्तीयं श्रुतिर्जीवन्मुक्तिं वारयति । सेषा जीवन्मुक्तिरापस्तम्बेनापि निरस्ता "वेदानिमं छोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत् । बुद्धे केसेभप्रापणम् । तच्छास्त्रैविप्रतिषिद्धम् । बुद्धे चेत्से-पप्रापणमिहैव न दुःखमुपछभेत । एतेन परं व्याख्यातम् " आ. ध. सू. २।९।२१।१३—१७ इति अनेन ज्ञानमात्रान्मोक्षो निरस्तः । अतः सकछन्येदिनवृत्तिरूपा मुक्तिर्जीवतो न संभवति ॥२॥ ३ ।४। ५ । ६ । ७।८॥

## अथ प्रथमखण्डे तृतीयमन्तः ॥ १।३ ॥

[पद्भाष्यम्] [पृ. १०] ननु सर्पाद्यधिष्ठानभूता रज्जुर्यथा विषयह्रपा तथा श्रोत्राद्यध्यासाधिष्ठानभूत आत्मा विषयभूतः स्यादिति शङ्कां निवर्त-यितुमाह-यस्मादिति । आदिमध्यावसानेष्वव्यभिचाराद्ध्यस्तस्याधिष्ठान-मेव स्वरूपं विषयता च न पदार्थधर्मस्ततोऽप्रयोजकः राङ्काकर्त्रहेंतुरित्यर्थः। ननु तर्हि ब्रह्मणोऽविषयत्वाच्छास्त्राचार्योपदेशोऽपि तद्विषयको न संभवतीति चेत् । इष्टापात्तः । स चोपदेशोऽपि न वास्तव इत्याह—इन्द्रियमनोभ्यां हीति [ पृ. ११ ] जातिगुणक्रियाविशेषणैरिति । ब्राह्मणेऽयमिति जातित उपदेशः । शुक्लोऽयिमिति गुणत उपदेशः। पाचकोऽयिमिति क्रियात उपदेशः। राजपुरुष इति विशेषणत उपदेशः। " चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः " इति पातञ्जले महाभाष्ये तु शब्दप्रवृत्तिबीजत्वेन चतुर्णा जातिगुणिकयासंज्ञानां ग्रहणं तत्र जातिगुणिकयाणामीदशान्ये-वोदाहरणानि संज्ञायास्तु डित्थोऽयमित्युदाहरणम् । संज्ञाया विशेषण-मध्यपातान्त पातञ्जलभाष्येणास्य विरोधः। नन्वेवमनुपदेश्यतेव प्राप्तेति चेन्न । यतः शिष्यस्याज्ञत्वेन भेद्ग्रहोऽस्त्येव । आचार्यस्यापि तदीयभेद-दृष्ट्या व्यावहारिक उपदेश आगमतः संभवतीत्याह्-अत्यन्तपेवेत्या-दिना । विदितं नामोति । विदितमिति कर्मणि क्तः । कर्म च "कर्त्तरी-िसततमं कर्म'' पा. सू. १।४।४९ इति सूत्रेण कर्तुः क्रिययाष्ट्रिमिष्टतमं कारकं कर्पसंज्ञं स्यादित्यर्थकेन निरुक्तं तदेव स्पष्टमुच्यते विदिक्रिययाति-

श्येनाप्तमिति । व्याकृतिमिति । नामऋषाभ्यां स्पष्टीकृतिमित्यर्थः । वेदितुरन्येन वस्तुना विदितेन भवितव्यमविदितेन वा । तृतीया गतिस्तु न
संभवति । [ पृ. (२ ] ततो विदितत्वाविदितत्वनिषेधेन वेदितुः स्वरूपं
ब्रह्मेत्येवागमस्य तात्पर्यमित्याह—न हीत्यादिना । [ पृ. (३ ] न तर्कत
इति । "नैषा तर्केण मतिरापनेया" क. २।९ " नायमात्मा प्रवचनेन
लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन" क. २।२३ मुं. ३।२।३ इत्यादिश्रुतिवचनानुरोधादित्यर्थः ॥ ३॥

[वाक्यभाष्मम्] [पृ. १०] उक्तेऽपीति । तत्त्व इति रोषः । पर्यनुयोग इति । अनुयोगः प्रश्नः । परीत्युपसर्गेण तद्विपरीतता बोध्यते । प्रश्नविपरीत इत्यर्थः। उत्तर इति यावत्। अप्रतिपत्तेरिति हेत्वर्थे पञ्चमी। उक्तेऽपि (तत्त्वे) अप्रतिपत्तेरिति पर्यनुयोगे हेतुरित्यन्वयः । एवं चायमस्याः पङ्क्तेरर्थः । आचार्येणोक्तेऽपि तत्त्वे शिष्यस्य तत्प्रतिपत्तिस्तज्ज्ञानं नासीदतः पुनरुत्तरं दीयते । इन्द्रियविषयत्वादिति । "मनःषष्टानीन्द्रियाणि" भ.गी. १९।७ इत्युक्त्या मनसोऽपीन्द्रियत्वमेव । न विद्य इति । न विद्यो न विजानीम इत्यादिद्विरुक्तिः सर्वथान्तः करणाविषयत्वरूयापनार्था । अनुशिष्यादिति । मन आदिकरणजातमिति कर्तृपद्म् । ब्रह्मेति कर्मपद्म् । [ पू. ११ ] प्रवृत्ति-निमित्तमिति । ब्रह्मानुशासनस्य प्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः । आक्षेपपरतया व्याख्याय राङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे-अथवति । यथैतिदिति । जातिकिया-गुणादिशुन्यत्वातप्रकारान्तरेण व्याख्यानं न संभवतीत्यर्थः । जात्रन्तरा-भावादिति । अन्यो ज्ञाता ज्ञात्रन्तरम् । व्यक्तंमेवेति । व्यक्तं कार्यं तस्माद्वचावृत्तं ब्रह्मेत्यर्थः । विज्ञानानपेक्षत्वादिति संयहवाक्यं विवृणोति— यद्धीति । नन्वात्मा यद्यप्यन्यतो विज्ञानं नापेक्षते तथापि स्वयाहकत्वा-त्स्वस्मादेव विज्ञानमपेक्षेत तेन विज्ञानानपेक्षत्वमसिद्धमित्याशङ्कयाह—न च स्वत इति । एवं चानपेक्षत्वादेवात्रापेक्षाशब्दो न घटते । स्वयाहकत्व-मि न संगच्छते स्वस्मिन्वृत्तिविरोधादित्यर्थः । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह-मदीप इति । [ पृ. १२ ] ननु प्रदीपस्तैजसस्तस्य तैजसान्तरानपेक्षाया-मपि व्यवहारे ज्ञानस्य विजातीयज्ञानापेक्षा यथा तथा ब्रह्मणोऽपि विजाती-यज्ञानापेक्षा भवेदिति चेत्तत्राह-न चैविमित्यादिना । विरोध इति । ज्ञानानपेक्षत्वे लौकिकानुभवस्य शास्त्रस्य च विरोध इत्यर्थः । विरोध इति पूर्वपक्षस्यैव व्याख्यानमाह—स्वरूपविज्ञान इत्यादि । अन्यत्वादित्युत्तरं केतोप०--

व्याचष्टे--न कस्मादित्यादिना । ब्रह्मणो विज्ञानानपेक्षत्वं जीवस्य तु सोपाधिकत्वाद्विज्ञानसापेक्षत्वमित्युभयोर्भेदान्न जानाम्यात्मानमित्यादेर्न विरोधः । बुच्चादीत्यादि । स आत्मेति । जीव इत्यर्थः । कार्य शरीरं करणानीन्द्रियाणि बुच्चादौ देहेन्द्रियादिसमुदाये य आत्माभिमानप्रवाहोऽनाः दिजनमपरम्परासंस्कारोद्भृतस्तस्याविच्छेद्रूपमनिर्वाच्यमज्ञानलक्षणं विन्हं यस्य चित्प्रतिबिम्बस्य स तथोक्तः । अत्रानन्द्ज्ञानोक्तिर्विशेषतो ध्येया । तथाहि-चित्तन्त्रं ह्यानिर्वाच्यमज्ञानं चैतन्यमवच्छिद्य स्वावाच्छिन्ने यथास्वरू-पावभासं प्रातिबध्य प्रौद्याद्यध्यासहेतुर्भवति । तस्माद्विवेकात्मको जीव इत्युच्यते । बुद्धेरन्तः करणस्य यथा यथा नीलपीताद्याकारावभासा जायन्ते तथा तथा चित्प्रतिबिम्बः प्रमातृत्वादिरूपेण भातीति तत्प्रधानोऽध्यस्तस्य विशिष्टस्य तत्सत्तयैव सत्त्वाद्विशिष्टान्तार्निविष्टो य आत्मा नित्यचित्स्वरूपः स एव सारो यस्मिन्स तथोक्तः । बुद्धिपरिणामरूपाणां नीलपीतादिप्रत्य-यानामुत्पत्तिविनाशवत्त्वात्तदुपरक्तरूपेणानित्यं चैतन्यं यत्रावभासते सोडन्यो जीवः । सर्वाण्येतानि जीवविदेषणान्यन्यत्वस्फुटीकरणार्थानि न केवलमानि-त्यत्वम् । विशिष्टोपाधिरूढतया विज्ञानस्य तद्भितयैवावभासते मनुष्योऽहं जानामीति प्रतिरारीरं विलक्षणमपि चैतन्यमवभासते विशिष्टभेट्।दित्यर्थः । अन्तर्गतेनेति । बुद्ध्यादिविशिष्टान्तर्गतेन चित्स्वरूपेण तादात्म्याद्वाह्योऽ-नात्मापि होकिकैर्बुद्धिविशिष्ट आत्मेत्युप्गत इत्यर्थः । तद्विह्रक्षणः— बुद्ध्यात्मा चैतन्यस्वरूपात्मविजातीयः । चैतन्यस्वरूपात्मा नित्यविज्ञानः । अयं तु जीवो विज्ञानाभासरूपप्रत्ययैरिनत्यैर्विशिष्टत्वाद्नित्यविज्ञानः । पर-मार्थतस्तु नित्यविज्ञानातम्नः सुखित्वं दुःखित्वं च नास्ति किन्तु प्रातीतिकं तदिति बोधयति - छौकिकैरित्यनेन । तत्र हीति । नित्यविज्ञानस्वरूपा-द्भिन्ने जीवात्मनीत्यर्थः । [पृ. १३] लौकिकविरोधं परिहृत्य शास्त्रीयं विरोधं परिहर्तुमाह-तत्त्वमसीति । तत्त्वमसीति श्वेतकेतुं प्रत्युपदेशः। निरुपाधिकस्यात्मन उपदेष्टुमशक्यत्वात्तत्त्वमस्याद्युपदेशकारीणि श्रुतिवा-क्यानि निष्फलानीति भावः शङ्काकर्तुः । वस्तुत आत्मनोऽनुपदेश्यत्वेऽ-प्युपाधिविशिष्टस्य तस्योपदेश्यत्वं संगच्छते तेन चारोपितबन्धानेवृत्तिः फलं ततश्च सार्थकानि तत्त्वमस्याद्यपदेशवाक्यानीत्याह—लोकाध्यारोपापोहार्थ-त्वादिति । लोकैः कृतो योऽध्यारोपस्तस्यापोहोऽपवादः । अध्यारोपो नाम असर्पभूते रज्जो सर्पारोपवद्वस्तुन्यवस्त्वारोपः । अपवादो नाम-रज्जुविव-

र्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्तस्यावस्तुनः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। तदुक्तमभियुक्तैः । सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः । अतत्त्वतोऽ-न्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरितः ॥ ननु कथं बोधात्मनो बोधोपदेशः संगच्छतेऽत आह्-तत्र चेति । तत्र-बोधस्वरूप आत्मानि । विषयसप्तमीयम् । आत्म-विषयावेव बोधाबोधौ युक्तावित्यर्थः । अन्यानिामित्तत्वादिति । अन्य-स्मिन्नहंकारादी निमित्तत्वात् । अयं भावः । छीकिकानामहंकारादी यौ प्रसिद्धी बोधाबोधौ तावात्मसंबन्धनिमित्तादेवातो यन्निमित्तमन्यत्र प्रसिद्धिम्तत्र तु तौ मुख्यो । अत आत्मिन मुख्यो बोधाबोधौ यथा जलगतीप्णयं वन्हिनिमित्तमतो वन्हावौष्ण्यं मुख्यम् । आत्मनिमित्तौ चेदन्यत्र बोधाबोधौ तर्हि निमित्तत्त्वेन व्यापारवत्वं तत्राह-राज्यहनी इवेति । सूर्यसामीप्यमात्रनिमित्ते राज्यहनी भवता नतु सूर्यः कंचन स्वापयति प्रबोधयति वा । एवंच निमित्तत्वेऽपि व्यापारत्वाभावः । ततश्च यत्र यत्र निमित्तत्वं तत्र तत्र व्यापारवत्त्विति व्याप्तिनं । उक्तोदाहरणे व्यभिचारात् । अन्यत्र भावाभावयोरिति । अन्यत्र घटपटादिविषये भावाभावयोरस्तित्वनास्तित्वयोर्निमित्तकारणत्वात् । उपचर्यते इति । यथादित्यप्रकाशस्य नित्यत्वेऽपि सूर्यः प्रकाशियप्यति घटमिति घटनिमित्तं प्रकाशेऽनित्यत्वोपचार्स्तद्वदात्मनो बोधस्य नित्यत्वेऽ-प्यध्यारोपापेक्षया तत्त्वमस्यादिश्चत्युपदेशः। यथा सवितेति।यत आत्मनि बोधकर्तृत्वमन्योपाधिकं स्वतस्तु विज्ञानानपेक्षत्वमेव ततोऽविदिताद्नयत्वं तस्य सिद्धम् । अन्यार्थ इति । निपातानामनेकार्थत्वादित्यर्थः । यद्धि यस्याधीति । यद्यस्यापरि भवति तत्ततोऽन्यदेवेत्याह—सामध्यादिति । अधिभृत्यादीनामिति । राजा भृत्यादीनामुपरि श्रेष्ठ इत्यर्थः । तर्कस्तवः नवस्थित इति । " तर्काप्रतिष्ठानात् " व्र. सू. २।१।११ इति ब्रह्मसूत्रात् ॥ ३ ॥

#### प्रथमखण्डे चतुर्थमन्त्रः । १ । ४ ॥

(पद्भाष्यम्) [पृ. १४] अन्यदेवेत्यादिवाक्यस्य योऽर्थः पूर्वे प्रदर्शितस्तत्र लौकिकानां तार्किकाणां मीमांसकानां च प्रतिपत्तिविरोधम् लिका राङ्कास्तीत्याह—आशङ्का जातेति । लोकप्रत्ययिवरोधादिति । लोके ह्यपास्योऽन्यो ह्युपासकश्चान्य इति द्वैतविषयिणी प्रतीतिस्तद्विरोधा-दित्यर्थः । तद्वाक्याद्वेति । अथवा शिष्यवाक्यं निशम्य यद्वाचेत्याद्युत्तरम् ।

अष्टसु स्थानेष्विति । " अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिन्हामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च " पा. शि. १३ इति पाणि-नीयशिकोक्तान्यष्टस्थानानि । विषक्तं-संख्यम् । आय्तेयं-अग्निदेवताकम् । न वामूपमिन्द्रियमेव किन्तु वाक्शाब्देन वर्णानामपि महणं तदाह-वर्णाश्चेति। अर्थसंकेतपरिच्छिना इति । तदुक्तं-'' यावन्तो यादशा ये च यद्र्थ-प्रतिपादकाः । वर्णाः प्रज्ञातसामध्यास्ते तथैवावबोधकाः " इति राम इति पदं रेफ।कारमकाराकारविसर्गा एवं क्रमविदेशपाविच्छन्ना इति मी-मांसकाद्यनुसारेणोक्तम् । स्फोटवादिनो वैयाकरणस्य मतेनाह—तदाभि-व्यङ्गच इति । वर्णानामनित्यत्वात्स्फोटवाद एव साधुः । अथ पद-स्फोटो वाक्यस्फोट इति द्वयम् । तत्र वाक्यस्फोटः साधीयान् । अकार इति । अकारप्रधानोंकारोपलक्षिता स्फोटाभिधा चिच्छक्तिः सर्वा वाक् । लौकिकवर्णमातृकानुसारं कादयो मपर्यन्ता वर्णाः स्पर्शसंज्ञकाः। यरलवा अन्तस्थसंज्ञकाः। राषसहा उष्मसंज्ञकाः। नानारूपा भवतीति । विवर्तत इत्यर्थः । मितमित्यादि । मितमृक् नियताक्षरपादावसानत्वात् । अमितं यजुः । अनियताक्षरपादावसानत्वात् । स्वरः — साम । गीतिप्राधान्यात् । सत्यं-यथाभूतार्थवचनम् । [ पृ. १५ ] परिच्छिन्नयेति। परिमितयेत्यर्थः। करणगुणवत्योति । करणं वागिन्द्रियं गुण उपसर्जनं तद्युक्तया । वागि-न्द्रियोत्थयेत्यर्थः । घोषेष्विति । घोषाः-वर्णाः । या चेतनेषु पुरुषेषु वाक्शक्तिः सा वर्णेषु प्रतिष्ठिता तद्वचङ्ग्यत्वादित्यर्थः। संव्यवहारा इति। राव्दादिव्यवहारा इत्यर्थः । नियमार्थमिति । नेदिमित्यनेन प्रतिषेधेनात्मिन प्राप्ता या ब्रह्मबुद्धिस्तन्नियमनं क्रियतेऽथवान्यस्मिन्नुपास्ये प्राप्ता या ब्रह्म-बुद्धिस्तन्निवृत्तिः क्रियते ॥ ४ ॥

[वाक्यभाष्यम्] [पृ. १४] दृढप्रतीत्या इति संग्रहवाक्यं विवृणोति— अन्यदेवेत्यादिना । वाक्प्रकाशहेतुत्वोक्तिरिति । वाक्प्रकाशे हेतुत्व-स्योक्तिः क्रियत इत्यर्थः । एतदेव संग्रहवाक्यं विवृणोति—येनेत्यादिना । अभिधानस्येति । अभिधानं—शब्दः । अभिधेयः—अर्थः । अवस्थापनार्थ इति । आत्मन्येव बुद्धेरुपसंहारार्थ इत्यर्थः । वस्त्वन्तरिज्ञृक्षामिति ।

अन्यपदार्थग्रहणेच्छ।मित्यर्थः ॥ ४ ॥

प्रथमखण्डे पञ्चममन्तः ॥ १।५।६।७।८॥ [पदभाष्यम् ] [पृ. १५] मन एवाति । वृत्तिवृत्तिमतोरभेदादेवमुक्तिः

कामसंकल्पादयो मनस एव वृत्तय इत्यर्थः । न प्रवर्तत इति । अन्यव-हितत्वात् ॥ ५।६।७।८ ॥ [ वाक्यभाष्यम् ] [ पृ. १५ ] यन्मनसेत्यादिचतुर्णी मंत्राणां समुदितमर्थ-माह—सर्वकरणानामित्यादिना ॥ ५।६।७।८ ॥

> इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ अथ द्वितीयखण्डे प्रथममन्त्रः ॥ २।१॥

[पद्भाष्यम् ] [पृ. १७] प्रत्यायित इति । वोधित इत्यर्थः । शिष्य-बुद्धिविचालनार्थमिति । अहमात्मानं जानामीति शिष्यस्य ज्ञाधातुनि-कापितकर्मत्वरूपा यात्मिन बुद्धिस्तिन्तराकरणार्थम् । वेदान्ताः—उपनिषदः । मिथ्यैवेति । वेदितुर्वेद्यस्य च भेदाभावादित्यर्थः । [पृ. १८] प्रतिपन्न इति । प्रजापतिनासुरराजो विरोचन इन्द्रश्च "य एपे। ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते छां. १।७।५ इत्यादिवाक्येन बोधितौ । तत्र स्वभावदोषाद्विरोचनरछाया-पुरुषं विपरीतमपि प्रतिबिम्बपुरुषमेवात्मानं प्रतिपन्नवान् । इन्द्रस्तु स्वभाव-वैशद्यातप्रथमोक्तमप्रतिपद्यमानः पुनर्वह्यचर्यमुवास । ततो द्वितीये पर्याये " य एष महीयमानः स्वप्ने चरति " छां. ८।१०।१ इत्युक्तः प्रजापतिना। तदाप्यप्रतिपाद्यमान एव पुनर्वह्मचर्यमुवास । ततः " तद्यत्रतैत्सुप्तः समस्तः संपन्नः " छां. ८।११।१ इत्युक्तः प्रजापतिना तृतीये पर्याये परं तदाप्यप्रति-पन्नः पुनर्वह्मचर्यमुवास । एवमेकाधिकशतसंवत्सरं ब्रह्मचर्यवासात्संजातचि-त्तरुद्धिरिन्द्रश्चतुर्थे पर्याये " स एप संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य " छां. ८।१२।३ इत्यत्र प्रथमपर्यायोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्न-वान् । अस्यामारूयायिकायां विरोचनस्य विपरोतप्रतिपत्तिचौतिता । इन्द्रस्य त्वप्रतिपत्तिः । ततो ब्रह्मचर्यवाससंजातदोपक्षयस्य तस्य प्रतिपत्तिर्द्योतिता । एवंच ब्रह्मज्ञानं दोषक्षये सित योग्याधिकारिणाधिगन्तुं शक्यत इति सूचि-तम् । लोकेऽपीति । एवमेव समानमीहमानानां चाधीयानानां केचिद्र्यैर्यु-ज्यन्ते । अपरे नेति पातञ्जलमहाभाष्येऽप्युक्तम्। कश्चिन्न प्रतिपद्यत इति। मिणिबिन्बोद्घाहे प्रभवति न मृदां चय इत्यर्थः । अत्र हीति । अत्र-अती-न्द्रियात्मतत्त्वाविषये । सद्घादिनः सांख्याः । असद्घादिनो नैयायिकाः । विप्र-तिपन्नाः-विरुद्धज्ञानवन्तः । अभेकाणि-अल्पानि । चैतन्यमिति । चैत-न्यामित्यस्य ब्रह्मणो रूपं भवतीत्यनेन संबन्धः । पृथिव्यादीनामित्यादि न भवतीत्यन्तं हेतुवाक्यम् । यतश्चीतन्यं समस्तभूतानां व्यस्तभूतानां वा देहा-दिकारणपरिणतानां धर्मी न भवति तथा श्रोत्रोदीनामन्तःकरणस्य च धर्मी न भवत्यतस्तब्द्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणो रूपम् । सत्यमेवामिति । चैतन्यं श्रुतिप्रामाण्याद्वह्यस्त्रपमिति यद्यभि सत्यमित्यर्थः । [ पृ. १९ ] तथापीति । उपाधिद्वारैव ब्रह्मणः राद्वेन निर्देशनं न स्वतः । ननु जपाकुसुम। द्युपाधि-रुपहितेन स्फटिकमाणिना संबद्धो भवति ब्रह्मणोऽसंगस्य कथं देहाचुपाधि-रित्याह—तदनुकारित्वादिति । जलसूर्यकोदाहरणे घटस्थजले कम्पमाने सूर्यः कम्पत इव घटे भिद्यमाने सूर्यो भिद्यत इवेति मिथ्या तद्धभभाक्त्वा-त्सूर्यस्य जलमुपाधिरित्युच्यते नतु संबन्धात्तथोक्तिर्दूरस्थयोर्जलसूर्ययोः संयोगादिसंबन्धायोगात् । तथैव देहादिषु तारुण्यादिना वृध्द्यादिभाग्षु चैत-न्यस्य मिथ्यादेहधर्मभाक्त्वादुपाधित्वमभिधीयते नतु तत्संबन्धादित्यर्थः। ननु यदि ब्रह्म स्वतंश्चेतन्यतया न निरूप्यते तर्हि तदनुभवः कथमित्याह-स्वतस्त्वाति । अविषयतया विषयानुपरक्तचित्स्फुरणं ब्रह्मानुभव इत्यर्थः । स्थितं-सिद्धम्। न निवर्तत इति। दहरत्वं नातिकामिति। अल्पत्व एवान्तर्भवति । अध्यात्ममधिदैवमुभयमप्यल्पमेवेति भावः । भूमाख्यमिति । बहोर्भावो भूमा । विचार्यमेवोति । नाद्यापि निश्चितं त्वयेति भावः। तर्कत-श्रेति । यद्वेदं तदनात्मभूतं यथा घट इत्यनुमानद्वारेत्यर्थः । निर्घार्य-संशा-याद्यभावसंपाद्नेन स्वानुभवं कृत्वा ॥ २ ॥ १ ॥

(वाक्यभाष्यम्) [पृ.१७] गृहीतस्थिरताया इति । पुनःपुनश्चाल्यायित्वा स्थूणाया निखननं क्रियते तेन च तद्दढता भवति । एवं स्थूणानि-खननन्यायेत गृहीतं ज्ञानं पुनःपुनश्चालनया स्थिरं भवति । स्वाराज्येऽभिष्ट्य—ब्रह्मज्ञानमधिगमय्य [पृ.१८] अविषयत्वात्कस्यचिदिति । देवादिनापि ज्ञातुमशक्यं ब्रह्म । व्याख्यानान्तरमाह—अथवेति । विष्दिताविदतप्रतिषधागमार्थानुभव इति । अन्यदेव तद्विदिताद्थो अविदित्ताद्धीति वेद्वाक्यानुभवः । प्रत्ययत्रयसंगतेरिति । संगतेरिति हेत्वर्थ-बोधिका पंचमी । आगमोक्तिराचार्योक्तिः स्वानुभवश्चेति त्रयः प्रत्ययास्तेषां संगत्यर्थमेकस्मिन्विषये संघटनार्थं, संवादाधीनं प्रामाण्यमिति हि तार्किक-समयः । विचार्येति । शिष्येणैवं चिन्तितं यद्यहं विदितं ब्रह्मेति प्रतिवचनं कारिष्यामि तर्ह्यागमाचार्यप्रत्ययविरोधः स्याद्वेदनाविषयतयाऽब्रह्मत्वप्रमंगः स्यान्मम च वेदितृत्वेनानित्यत्वं प्रसज्येत । ब्रह्म मया न विदित्मिति प्रति-

वचनं करिष्यामि चेत्कृषीवलादिभिः पामरैः साम्यप्रसंगः। तृष्णीभावे प्रति-भाभाववत्त्वं प्रसज्येतातो विदितमविदितं चेति प्रत्युत्तरियप्यामि । संदा-याद्यभावाद्विदितं वेदनविषयाभावाचाविदितमिति सुपरिनिश्चितः सन्नुत्तर-माहेत्यर्थः। [पृ. १९] परिनिष्ठितिनिश्चितविज्ञानहेतृक्तेरिति। अयं प्रदर्शितो भवतित्यत्र हेतुः। परिनिष्ठितं सुसिद्धं तकीदिना निश्चितं यद्वि-ज्ञानं तस्य प्रतिज्ञा मन्ये विदितमिति तद्रृपस्य हेतोरुक्तः॥ २॥ १॥ (प्रकाशिका) [पृ. १७] उपलक्षणामिति। अद्वैतमतवद्त्र विशिष्टाद्वैत-मते निर्गुणं ब्रह्म नांगीक्रियते किन्तु हेयगुणरिहतमित्वलकल्याणगुणसिहतं ततस्तेषां कह्याणगुणानां संग्रहार्थमाह—रूपामिति। व्यत्ययादिति। सप्तम्यर्थे प्रथमेयम्॥ १। २। ३॥

#### द्वितीयखण्डे द्वितीयमन्त्रः ॥ २ ॥ २ ॥

( पद्भाष्यम् ) [ पृ. १९ ] अत्र मंत्रे पूर्वार्धे शिष्यस्य वाक्यचतुष्टयम्। वाक्यत्रयं तु ग्रन्थ एवं लिखितं चतुर्थे तु वेद चेति चकारेणाकृष्यते चशब्दान्न वेद चेति भाष्योक्तेः। तच वाक्यचतुष्टयमेवम्। १ अहं सुवेदेति न मन्ये २ न वेदेति नो मन्ये ३ वेद चेति नो मन्ये ४ न वेद चेति नो मन्ये । अत्र यद्यपि द्वितीयचतुर्थवाक्ययोः शब्दसाम्यं दृश्यते तथाप्यभिप्रायभेदातपृथकरणम् । तथाहि-प्रथमवाक्येन ब्रह्मणो दुर्वोधत्वं दर्शितं, द्वितीयेन तस्य शास्त्रकगम्यत्वमुक्तं, तृतीयेन संशयराहित्यं, चतुर्थेन सर्वभेदनाशकस्तत्साक्षात्कारः । एवंच दुर्वीधशास्त्रकगम्यासंदिग्ध-सर्वत्रभेदशून्यब्रह्माहमास्म । जानन्तपि भेदबुद्धरभावान्न जानामीति संपिण्डि-तोऽर्थः। अयमभिप्रायः। ब्रह्माणि वृत्तिव्याप्ती सत्यामपि फलव्याप्तिर्नास्ति। तदुक्तं पंचद्रयां विद्यारण्यैः "फलन्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिर्निवारितम् " ७-९० " ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता " ७-९२ अन्तः-करणवृत्तिरावरणिनवृत्यर्थमज्ञानाविच्छन्नं चैतन्यं व्याप्नोतित्येतद्वात्तिव्याप्यः त्वमंगीं कियते । आवरणभंगानन्तरं स्वयंप्रकाशमानं चैतन्यं फलचैतन्य-मित्युच्यते तस्मिन्फलचैतन्ये निष्कलंके चित्तवृत्तिने व्याप्नोत्यावरणभंगस्य प्रागेव जातत्वेन प्रयोजनाभावादित्यर्थः । अत एव " मनसैवानुद्रष्टव्यम् " बृ.४ । ४ । १९ " यन्मनसा न मनुते " के. १ । ५ । ३ अनयोः श्रुत्योर्न विरोधः । यतः " मनसैवानुद्रष्टव्यम् " वृ. ४ । ४ । १९ इत्यनेन वृत्तिन्याप्तिर्विधायते " यन्मनसा न मनुते " के. १ । ९ । ३ इत्यनेन फलन्याप्तिर्निष्टियते । योनस्तद्वेदेत्युत्तरार्घस्येदं तात्पर्य-अस्माकं सहाध्यायिनां मध्येऽन्यतमो भवदुक्तं " अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्घि " इति वेद स तद्वद्वा वेद । गुरुप्रतिपादितार्थसंवादकं शिष्यस्य वचनं " नो न वेदेति वेद च " इति । अतः " अन्यदेव तद्विदिताद्यो अविदिताद्घि " इत्यस्य " नो न वेदेति वेद च " इत्यस्य च समानार्थ-कत्विमित मंत्रार्थः । विप्रतिषिद्धामिति । विरुद्धत्वादसंगतम् [ पृ. २० ] । वर्जायत्येति । यत्र संशयविपर्ययो भवतस्तत्रेदृशं वाक्यं संगच्छेतापीत्यर्थः । अन्यकर्त्वेन प्रसिद्धाविति । "संशयात्मा विनश्यति" भ. गी. ४।४० इति भगवदुक्तेः । मन्दबुद्धिग्रहणव्यपोहार्थं चेति । मन्दबुद्धिना कृतं यत्संशियतरूपेण विपरीतरूपेण च ग्रहणं ब्रह्मविषयज्ञानं तिन्तरासार्थ-मित्यर्थः ॥ २ ॥ २ ॥

(वाक्यभाष्यम्) [ पृ० १९ ] यथोक्ताः थिमीमांसाफलभूतादिति । " विदिताद्थो अविदिताद्धि " इत्यस्य पूर्वोक्तप्रकारेणार्थविचारं कृत्वा प्राप्तं स्वात्मब्रह्मत्विनिश्चयरूपं फलं तेन तद्विरुद्धो विपरीतप्रत्ययो नष्ट इति भावः । [ पृ २० ] अर्थान्तरमाह— अथवेति । वेदैव
चाहमिति । स्वाभाविकाचलत्वेऽपि पर्वतानां यथा पर्वतास्तिष्ठन्तीति व्यवहारस्तथा नित्यविज्ञानस्वरूपत्वेऽपि ब्रह्मणि वेदेति व्यवहारः । चशब्दादाकृष्टस्य न वेद चेत्यस्यार्थमाह—विशेषविज्ञानं चिति । " श्रोतब्बो मन्तव्यः " बृ. २ । ४ । ५ इत्यादिश्रुत्या मननादिसहकारेण जातं यद्वद्धात्मकताव्यंजकमन्तःकरणपरिणामरूपं ब्रह्मास्मिति विशेषविज्ञानं तत्परेणान्तःकरणरूपोपाधिनाध्यस्तं न परमार्थतो ज्ञानवत्त्वमात्मन इति न
वेद चेति संगच्छत इत्यर्थः । उपास्यब्रह्मवित्त्वादिति । अन्ये द्धुपास्यबह्मविद इति भावः । उक्तानुवादादिति " उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनिर्णये " (बृहत्संहिता)
इत्युक्तचा तात्पर्यलिङ्गानां षण्णामन्यतमस्याभ्यासाख्यस्यात्र दर्शनादिविषयतयेव ब्रह्मज्ञानं विवक्षितमित्यर्थः ॥ २ ॥ २ ॥

द्वितीयखण्डे तृतीयमन्त्रः॥ २ ॥ ३ ॥

[ पद्भाष्यम् ] [ पृ. २१ ] समस्तसंवादनिष्टत्तमिति । शिष्याचा-

र्यसंवादसारभूतम् । मतिमिति । तस्येति कर्तरि पष्टी तेनेत्येथं । " मितिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च " पा. मू. ३।२।१८८ इत्यनेन क्तः । "क्तस्य च वर्तमाने " पा. मू. २।३।६७ इत्यनेन कर्तरि पष्टचा विधानात् । यस्य
विदुषः कर्नृकर्मादिभावेन ब्रह्मामतं तेन तद्वह्म ज्ञातं तथा येन कर्नृकर्मादिः
भावेन ज्ञातं स ब्रह्म न जानातीत्यर्थः । [ प्ट. २२ ] अविजानतामित्यनेन
मूढानां न ब्रह्मणमित्याह—नत्विति । हेत्वर्थ इति । पूर्वार्थोक्तेऽर्थे हेतुप्रदर्शक उत्तरार्थ इति भावः । " या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागिति
संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः " भ. गी.
२।६९ इति भगवदुक्त्यनुसारं विद्वाननध्यस्तं ब्रह्म पश्यति । अविद्वांस्त्वध्यस्तं ज्ञेयत्विशिष्टं ब्रह्म पश्यति । तदेतदाह—अविज्ञातं विजानतामित्यादिना । लोके व्यावहारिकज्ञानिनोऽप्यनध्यस्तं शुक्त्यादि जानन्ति
तेषामध्यस्तं रूप्याद्यज्ञातं, अज्ञानिनां भ्रमवतामेव तद्ध्यस्तं रूप्यादि
विज्ञातं भवतीति भावः ॥ २।३ ॥

[ वाक्यभाष्यम् ] [ पृ. २० ] श्रौतामिति । श्रुतेर्वाक्यमेतन्न शिष्यस्या-चार्थस्य वेति भावः । निगमनस्थानीयेनेति । सिद्धान्तरूपेणेति यावत् । अनुमाने हि पञ्चावयववाक्यानि भवन्ति । प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमन-संज्ञकानि । तथाहि १ पर्वतो वन्हिमान् । २ घूमात् । ३ यो यो घूमवान्स स वन्हिमान् यथा महानसः। ४ अयमपि तथा। ५ अतो वन्हिमान्। तत्र पंचमवाक्यं निगमनसंज्ञकं यथा सिद्धान्तबोधकं तथेद्मपि सिद्धान्तबोधकम्। [ पृ. २१ ] नन्वत्यन्ताव्युत्पन्नबुद्धिनाप्यज्ञातं ब्रह्म तस्याप्यनेन वाक्येन ज्ञातं स्यादित्यत आह-विविदिपापयुक्तपवृत्तस्योति । " आत्मा वारे द्रष्टव्यः " वृ. २।४।५ इति श्रुत्युपदेशमनु वेदनेच्छया प्रयुक्तः सन्प्रवृत्तो य इत्यर्थः । आत्मतत्त्वनिश्चयेत्यादि । श्रवणमनननिदिध्यासनैरपरोक्ष-साक्षात्कारेण चात्मनिश्चयरूपफलस्याधिगतत्वान्निवृत्ता ज्ञानेच्छेति भावः । सम्यग्दर्शिनः स्वरूपमाह—स सम्यग्दर्शीति । अवसितत्वात्—निश्चितत्वात् । सर्वतः—व्यावहारिकाविषयेभ्यः । " किं प्रजया कारिष्यामो येषां नोऽयमा-त्मायं लोकः " इति श्रुतेः । विपर्ययेणोति । अतो विपरीतो मिथ्यादर्शी-त्यर्थः । तस्य मिथ्यादार्शित्वं विवृणोति प्रश्नपूर्वकं-कथमिति । अवैदि-कस्येति । चार्वाकत्रौद्धादीनां ज्ञानं मिथ्येत्यर्थः । ननु चार्वाकादीनामवैदि-कत्वेनाप्रमाणत्वेऽपि वेद्प्रामाण्यवादिनां कपिलादीनां मतस्य न मिध्या-

त्विमत्यत आह्—किष्ठकणभुगादिसमयस्यापीति । समयः—मतम् । तन्मतं हि छौकिकपदार्थसत्यतामालम्बते । अनिश्चितेभ्योऽनुमानादि-प्रमाणेभ्यः प्रभवति । तद्वचुत्पत्त्या च ब्रह्मज्ञानेच्छा न निवर्तते । मोक्षफला-प्राप्तेः । अतो मिथ्याभूतं तत् । तमोनिष्ठाः—अज्ञानपर्यवसायिन्यः । अन्धकं वचनिमिति । पुनरुक्तिसद्भावादिति भावः । हेत्वर्थत्वेनोति । यतः पूर्वेषां ब्रह्मनिष्ठानामविषयतया ब्रह्मज्ञानं, अज्ञानिनां च बौद्धादीनां सविषयतया तत् , अतोऽधुनापि सविषयतया यैर्बह्म ज्ञायते तेषां तदिक्जातं यैश्च विषयराहित्येन ज्ञायते तैस्तद्विज्ञातमिति भावः ॥ २ ॥ ३ ॥

### द्वितीयखण्डे चतुर्थमन्त्रः ॥ २ ॥ ४ ॥

[ पद्भाष्यम् ] [ पृ. २२ ] प्रतिबोधविदितमिति । सर्वबौद्धप्रत्ययेषु सामान्यतयानुगतरूपेण विदितम् [पृ. २३] प्रत्ययप्रत्यगात्मतयोति । प्रत्ययस्वरूपेणैवेत्यर्थः । उपजनापायेत्यादि । उपजनं-वृद्धिः । अपायः-नाशः । तद्रहितज्ञानस्वरूपस्य नित्यत्वादि सिद्धं भवति । घटागिरिगुहा-दिष्विति । यथा भिन्नेषु वटाद्युपाधिषु विद्यमानस्याकाशस्य न लक्षणभेदः स्वरूपैक्यमेव तथा भिन्नेषु बौद्धादिप्रत्ययेषु न दक्स्वरूपभेद इति भावः। एवं-पूर्वीक्तव्याख्यानेन । एकदेशिव्याख्यानं निर्दिश्य दूषयति-यदा पुन-रिति । एकदेशिमते विकियात्मकत्वं प्राप्तं तच काणाद्मते न संभवतीति कश्चिद्ब्र्यादतस्तन्तिरासाय तन्मतमुद्भाव्य दूषयति-यदिप काणादादी-नामिति । ज्ञानमात्मनो विशेषगुण इति ज्ञानोत्पत्तावात्ममनःसंयोगः कारणामिति च काणादमतम् । वेदान्तिमते तु ज्ञानमन्तः करणस्य विशेष-गुणः । " व्हीधीं भीं रित्येतत्सर्वे मन एव " बृ. १।५।३ इति श्रुतेः । सम-वैतीति । गुणगुणिनोः समवायस्य काणादमते स्वीकृतत्वात् । रागसम-वायीति । रागो रक्तता यथा ऋष्णघटोऽग्निसंयोगादको भवति तथा मनः-संयोगादात्मानि चैतन्यमुत्पद्यत इत्यर्थः । पूर्वोक्तं काणाद्मतं न श्रुतिविरुद्धं किं त्वनुपपन्नमपीत्याह-आत्मनो निर्वयत्वेनेति । लोके हि प्रदेशवता-वयववता द्रव्येणावयववतः पदार्थस्य संयोगो दृश्यते घटपटादौ । आत्मा तु निरवयवस्तेन मनःसंयोगो भवितुं नार्हति । परं काणादा नैतदंगीकुर्वते तैर्युगपत्सर्वमूर्तसंयोगित्वेन सर्वगतत्वमात्मनों उगीकृतम् । तेन मनसः संयो-गोऽपि स्यादिति चेत्तत्राह्-नित्यसंयुक्तत्वाचेति । परदण्डेन परस्ताडनीय

इति न्यायमनुरुध्य काणादाभ्युपगमं गृहीत्वैवायं दोषः। वटादिकाखादन्यत वटादिस्मृतिः संस्कारजा काणादैरंगीिकयते तन्न संगच्छेतात्मनः सर्वगतत्वेन घटादिग्रहणकालेऽपि मनःसंयोगस्याविशेषाद्वटादिस्मृतेः प्रसंगात्। एवं च योऽयं नियमः काणाद्मते ' घटम्रह्णाद्नन्तरं तत्स्मृतिः ' इति स चानुपपन्नः स्यादिति भावः । सर्वगतत्वेन सर्वाच्यवधानमात्रत्वं ततश्चात्मनः संसर्ग-धर्मित्वं ग्राह्यं न तु सर्वसंयोगित्वं कल्पनीयमिति यन्मतं तत्राह-संसर्ग-धर्मित्वं चेति । [ ए. २४ ] नातुल्यजातीयमिति । अगुणवदित्यर्थः । एकदोशिन्याख्यानान्तरमनू इषयाति - यत्पुनिरिति । वेदं वेदिवुर्वेदनाच भिन्नं घटादिवदित्याद्यनुमानविरोधात् स्वसंवेद्यता पारमार्थिकी नोपपद्यतेऽतो बुद्धादावात्मभावमारोप्यात्मनात्मानं वेत्तीति लाक्षणिको व्यवहारः कल्पनीय इत्याह—तत्र भवतीति । काणाद्मते स्वसंवेद्यताया अनंगीकारादात्मिन परसंवेद्यता स्यादिति यन्मतं तन्निराकर्तुमाह-संवेदनस्वरूपत्वादिति । बौद्धपक्षाद्वेदान्तिपक्षे वैलक्षण्यं साधयति-बौद्धपक्ष इति । तन्मते हि विज्ञानस्य क्षाणिकत्वात्क्षणभंगुरत्वामित्यर्थः । किंच तन्मते स्वसंवेद्यत्वेन साक्षिणों ऽगीकाराभावान्त्रिरात्मत्वं प्रसज्येत । तच श्रुतिविरुद्धम् । प्रति-बोधविदितमित्यस्यार्थान्तरमुद्धान्य दूषयति - यत्पुनिरिति । निर्निमित्तो बोध इत्यनेनासंप्रज्ञातसमाधिर्बोध्यते ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयतः साधकस्य याव-चेतोव्यापारो नाम ध्यानध्येयध्यातृभेदज्ञानं तावत् संप्रज्ञातसमाधिः। निवृत्ते तादृशभेद्ज्ञानरूपे चित्तव्यापारे यः सौषुप्तानन्द्साक्षात्कारवत्परमानन्द्स्य साक्षात्कारः सोऽसंप्रज्ञातसमाधिः । तदुक्तं वार्तिकक्वाद्भः-- अपरायत्त-बोधो हि निदिध्यासनमुच्यते " इति । मतान्तरमाह—सकृद्विज्ञानिमिति । यदा निष्क्रियब्रह्मात्मानुभवो भवति तदा क्रियाभावात्कर्त्रभावेन प्रमातृत्वा-नुपपत्तौ पुनर्ज्ञानासंभवात्सद्योमुक्तिकारणं सकृद्धिज्ञानं प्रतिबोध उच्यते। तदुक्तं-" सक्तत्प्रवृत्त्या मृद्गाति क्रियाकारकरूपभृत् । अज्ञानमागमज्ञानं सांगत्यं नास्त्यतोऽनयोः " इति । उभयमतेऽरुचिमाह-निर्निमित्त इति। अयं भावः । गुरूपदेशादिना जायमानत्वेनागन्तुकत्वाद्वोधो न निर्निमित्तः । यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र सनिमित्तत्वामिति व्याप्तेः । सौषुप्तानम्द्साक्षा-त्कारोऽपि न निर्निमित्तः । अविद्यानिरोधिवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यस्य तत्र कारणत्वात् । एवं पूर्वकल्पेऽरुचिः । प्रारब्धकर्मेप्रतिबन्धाद्वर्तमानप्रमातृत्वा-भासस्य निवृत्तेरभावादसकुद्धोघोऽपि संभवतीति सकुद्धिज्ञानमिति द्वितीय-

पक्षेऽरुचिः । प्रतिबोध एव हि स इति । सर्वथापि प्रतिबोधपदेनात्मैव बोध्यते प्रतिबोध साक्षितया भासमानत्वात् । [ पृ. २५ ] निर्निमित्तं स्वतः-सिद्धम् । ननु यद्यमृतत्वं स्वतःसिद्धं तर्हि निष्फला विद्यत्याशंकामपाकर्तु-माह—एवामिति । अविद्ययानात्मत्वप्रतिपत्तिर्यत्तदात्मनो मर्त्यत्वं तादृशप्रति-पत्तिनिरासार्थं विद्या सफलेति भावः । आत्मविद्याकृतं विर्यमिति । अहं नित्यमुक्त एवति दढानिश्चय एव विद्याकृतं सामर्थ्यम् । समर्थो हेतुरिति । अमृतं हि विन्दत इत्यत्र हिपदेन हेतुत्वं द्योत्यते । यतोऽविद्ययानात्मप्रतिपात्तरेव मृत्युरतस्तिनिरासार्थं विद्यास्त्रपे हेतुः समर्थः । सफल इति यावत् । "विद्यव तन्नाशाविधौ पटीयसी " अ. रा. उ. अ. ५।९ इति रामगितोक्तेः ॥२॥४॥

( वाक्यभाष्यम् ) [ पृ. २२ ] तर्ह्यविषयस्यात्मनो ज्ञानं कथं संपाद्नी-यमित्याकांक्षायामाह-प्रतिबोधविदितमिति । वीप्साप्रत्ययानामात्मावबोध-द्वारत्वादिति संग्रह्वाक्यं तत्र वीप्साप्रत्ययानामिति मध्यमपद्लोपी समासः । वीप्साघटिताः प्रत्यया वीप्साप्रत्ययाः । वीप्सा-द्विरुक्तिः । संग्रह्वाक्यं विवृणुते-बोधं वोधं प्रतीति । वीप्साघटितपदेन सकलत्वस्य बोधो यथा गृहे गृहे महानसम्। तदाह-बीप्सा सर्वप्रत्ययव्या-प्त्यर्थेति । तप्तलोहवदिति । अयं भावः । तप्तलोहतापको वन्हिलीहादिनो लोहतापेनानुमीयत एवं सर्वबौद्धप्रत्ययानामवभासेन तद्वभासको विज्ञान-स्वरूप आत्मानुमीयते । एवं च लोहतापो यथा वन्हिज्ञाने द्वारीभवति तथात्मोपलब्धौ सर्वबौद्धप्रत्ययावभासा द्वारीभवन्ति [ पृ. २३ ] विपर्यय इत्यस्य व्याख्यानमाह—विषयात्मविज्ञान इति । विषयेषु बुध्दादिष्वात्म-विज्ञाने । अथवोपास्यत्वेन तस्य विषयतया विज्ञाने । मृत्युः पारभते भय-मिति । बुध्चादिसंघातमात्मानं मन्यमानस्योपासकस्य च कर्तृत्वभ्रमानिवृ-त्तेरभावाद्भयं तस्य दुर्निवार्यमेवेति भावः । " अथ येऽन्यथातो विदुरन्य-राजानस्ते क्षय्यहोका भवन्ति " छां. ७।२५।२ इत्यादिश्चातिभ्यश्च। नालम्बनपूर्वकिमाति । पूर्वे कस्यचिदुपास्यस्यालम्बनमाश्रयं कृत्वा तदुपा-सनसाध्यतयामृतत्वं न विन्द्ते किन्त्वात्मनैवेत्यर्थः । आत्मविज्ञानापेक्षामि-ति । आत्मविज्ञानेन मर्त्यत्वभ्रमनिवृत्तिमपेक्ष्यामृतत्वं विनद्त इत्युक्तिः । तेन सा लाक्षाणिकी । [ पृ. २४ ] मुख्याथीनुपपत्ती लक्षणाया अंगीकारान्मु-ख्यार्थे बाधकमाह्र—यदि हाति । अनात्माविज्ञानामिति । करणे ल्युट् । अनात्मा विज्ञायतेऽनेन तद्नात्मविज्ञानं, अनात्मनो जगतो विज्ञानस्य

कारणभूतमनाद्यानिर्वाच्यमात्माज्ञानमित्यर्थः । करूप्यत इति । घटाच्छादकस्य तमसो निराकरणसाधनभूते दीपे यथा दीपेन वटो दर्शित इति व्यवहारस्त-द्वद्नात्मनिवर्तके ज्ञानेऽमृतसाधनत्वव्यवहार इति भावः। अनान्माध्यारोपे-त्यादि । अहं मनुष्य इत्याद्यनात्मारोपः सैव माया जीवत्वकल्पकमज्ञानं तदेव स्वान्तस्य मनसो ध्वान्तं तमस्तेनानाभिभाव्यमभिभावायितुं पराजेतुं विनादा-यितुमराक्यं लक्षणं यस्य तद्बलमित्यस्य विशेषणम् । अत्रानन्द्ज्ञानकृतटी-कायामर्थकरणे भिन्नः पन्था आद्रियते म वैयाकरणैश्चिन्तयः । [पृ. २५] नतु विद्याया वाधक इति । प्रारव्धानुरोधाद्यावदेहपातं जायमानो द्वेता-भासो विद्यया बाध्यते । विद्यायास्त्वबाध्यत्वमेव । लोकेऽपीति । हस्त्या-दिभ्यो न्यूनशारीरवलोऽपि मनुजो वुद्धिसामध्यीत्तानारोहित । अतः सिद्धं ज्ञानबलस्य श्रेष्ठत्वं सर्वेषु वलेषु । प्रतिबोधरावदस्य योगि-कमर्थमुत्क्वा रूटमर्थद्वयमाह—अथवेति । अशेषविपरीतेत्यादि । " वाहिताग्न्यादिषु " इति वार्तिकेन बहुत्रीही निष्ठान्तस्य परनिपातो विकल्पेन विहितस्तदनुसारं निरस्तादोषविपरीतसंस्कारेणेत्यस्य स्थाने—अदोप-विपरीतिनरस्तसंस्कारेणेति साधु । संस्कारेणेत्यन्तं बोधेनेत्यस्य विदेश षणम् । अयमर्थः । येन वोधेनारोषाः सकला विपरीता अविद्याविषयकाः संस्कारा निरस्ताः स प्रतिबोधो युगपत्कृतस्त्राविद्यातत्कार्यानिवर्तकः सद्यो-मुक्तिकारणभूतो बोध इत्यर्थः। ऋढिगतं द्वितीयमर्थमाह - अथवा गुरुपदेश इति । व्याख्यानत्रये प्रथममेव प्रतिबोधराव्दस्य व्याख्यानं योग्यमित्याह-पूर्विमिति। यथार्थिमिति। द्वितीयव्याख्याने सद्योमुक्तिः प्रतिपादिता सा चोशास्त्रीया । तृतीयव्यारूयाने गुरूपदेशो द्योतितः परं त्वात्मानुसंधानेन विना केवलगुरूपदेशादपरोक्षज्ञानस्यासंभवोऽतोऽयमपि पक्षो न साधुः

[प्रकाशिका ] [पृ. २२ ] शेष इति । प्रतिबोधविदितमित्यस्मात्प्राक् श्रुतमित्यध्याहारः । अध्याहाराभावाच्छङ्कराचार्यकृतमेव व्याख्यानमतिशेत एतद्याख्यानम् [पृ. २४ ] चेदिति । निपातानामनेकार्थत्वात् 'हि ' इत्यस्य व्याख्यानं चेदिति ॥ २ ॥ ४ ॥

द्वितीयखण्डे पञ्चममन्त्रः।। २ ॥ ५ ॥

[ पदभाष्यम् ] [पृ. २५] श्रुत्या महती विनष्टिरित्युच्यते तत्र जिहासामु-

त्पाद्यितुमाह—कष्टा खल्बिति । संसारदुःखबहुलेष्विति । प्राणिसंत्रेषु जन्ममृत्युपरंपरारूपं संसारदुःखं बहुलमिति भावः । जन्मजरेत्यादि । अविच्छेदः-सातत्यम् ॥ २ ॥ ५ ॥

[वाक्यभाष्यम् ] [पृ. २५ ] विपर्यय इति । अस्मिक्जन्मिन वेदना-भाव इत्यर्थः । [पृ. २६ ] ननु विचित्येत्यस्य पृथङ्निकृष्येत्यर्थः कथ-मत आह—धातूनामिति । विरोधादिति । यथा भिन्नानामिष्टकानां चयन-मेकीकरणं संभवति तथा निरंशस्यैकस्य चिन्मात्रस्य चयनमसंभवीत्यर्थः ॥ २ ॥ ५ ॥

[ प्रकाशिका ] [ पृ. २६ ] विचिन्त्येति । अत्र शांकरभाष्ये विचित्येति । पाठः । आप्रयाणामिति । मरणान्तमित्यर्थः ॥ २ ॥ ५ ॥

इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ अथ तृतीयखण्डे प्रथममन्त्रः ॥ ३ ॥ १ ॥

[ पद्भाष्यम् ] [ पृ. २९ ] वक्ष्यमाणेत्यादि । उत्तमाधिकारिभिरविष-यतया विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वमुक्तम् । अधुना मन्दाधिकारिणां कृते सगुणमुपास्यं ब्रह्म प्रदर्श्यते । " तस्यैष आदेश ' इत्यादिना स्पष्टं विधेः प्रदर्शनात् । [ ए. ३१ ] ईश्वरसेतुभेतानीति । इश्वरस्य सेतवो वर्णाश्रमादिरूपा मयीदास्तद्विन। राकान् । स्थेम्रे-स्थैर्याय । [ ए. ३२ ] मिध्याभिमाने-क्षणवतामिति । मिथ्याभिमानपूर्वकं विचारयताम् ॥ ३ ॥ १ ॥ [ वाक्यभाष्यम् ] [पः २७ ] यत्नाधिक्यार्थीते । ब्रह्माधिगमेऽधिको यत्नः कर्तव्य इति द्योतायितुम् । अर्थवादेनेति । इयं हि वैदिकी पद्धति-र्यत्पूर्व ' एवं कुर्यात् ' इत्यादिरूपं विधिमुक्तवा ततस्ततस्तावकवाक्यं स्तुति-प्रतिपादिन्याख्यायिका वा कथनीयेति । अत्राख्यायिका प्रदर्शिता । श्रमा-चर्थ इति । " शान्त उपासीत " छां. २।१४।१ इति श्रुतौ शमो विहितः सच दमादीनामुपलक्षणम् । अभिमानशातनादिति । आख्यायिकाया-मग्न्यादिदेवानामाभिमानः शातितः । विधित्सितामिति । विधातुमिष्टम् । व्यावृत्तवाह्येत्यादि । व्यावृत्ता विनष्टा बाह्या घटादिविषया मिध्याप्रत्यया मिथ्याज्ञानानि येषां तैरेव प्राह्मं ब्रह्मेत्यर्थः। अग्न्यादिपराजयकर्तृत्वरूपं चिन्हं परमात्मग्राहकामित्याह—ब्रह्मोति पर इति । परिभूयोति । अग्न्या-दीन्परिभूयेति संबन्धः । वित्सिद्धिरिति । जगतो नियतप्रवृत्तिद्दरीनेन

तिन्नियामकस्येश्वरस्य सिद्धिः। उच्यत इति। अनुमानमिति शेषः। शास्त्रार्थस्य शास्त्रप्रतिपाद्यार्थस्येश्वररूपस्य निश्चयार्थमनुमानं निर्दिश्यत इत्यर्थः । अयं भावः । श्रुत्यादिभिरीश्वरस्य सिद्धौ कृतायामप्यनुमानेन विना न निश्चयो वादिनाम् । यतः श्रुत्याद्योऽर्थवाद्यटिता अर्थवाद्श्च न स्वार्थप्रतिपादक इति पुनः पुनस्तस्येश्वरस्यास्तित्वविषये वादिनां रांकोदयः। अनुमानेन तन्निश्चयोत्तरमर्थवादशंकाया अनुद्य एव । यदिद्मिति । अस्मिन्ननुमाने जगदिति पक्षः। एतद्भोक्तृकर्मविभागज्ञप्रयत्नपूर्वकिमिति साध्यम् । कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वादिति हेतुः । अन्वयिदृष्टोन्तः— गृहप्रासादरथशयनासनादिवदिति । व्यतिरेकिदृष्टान्तः—आत्मादिवदिति । आदिपदेनाकारां गृह्यते नैयायिकमतानुरोधात् । ते ह्याकारास्य कार्यत्वा-भावेन नित्यत्वमंगीकुर्वान्त । वस्तुतः " तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः " तै. २।१।१ इत्यादिश्वतराकाशस्य कार्यत्वमेव । आत्मैव केवछं नित्यः । अत्र देवगन्धर्वेत्यादिना जगतो यानि विशेषणानि दर्शितानि तानि संसारिभिन्नकर्तृत्वबोधनाय । कार्यत्वे सित यथोक्तलक्षणत्वादिति हेतौ दलद्भयम् । तत्र कार्यत्वादिति प्रथमदलमात्रोक्तावबुद्धिपूर्वकारिकृत्ये विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकत्वं नास्तीति व्यभिचारः स्यात्तिशाकरणार्थे यथोक्त-लक्षणत्वादिति द्वितीयं दलम् । द्वितीयदलमात्रोक्तावात्मादिस्वभाववैचि-इयस्य प्रयत्नपूर्वकत्वाभावात्तत्रातिव्याप्तिः स्यादत उक्तं—कार्यत्वे सतीति । आत्मनः कार्यत्वाभाव उक्त एव । देवगन्धर्वेत्यादि । कमीमुसारं तत्त-ह्रोकप्राप्ता देवगन्धर्वाद्यः। विविधैर्मनुष्यादिप्राणिभिः स्वस्वकर्मोपभोगः कर्तव्यस्तद्योग्यस्थानानि साधनानि च यत्र वर्तन्ते ताददामिदं जगत्। तत्प्राकृतिशिल्पिभिर्निर्मातुमशक्यमित्याह—तदत्यन्तेत्यादि । [ ए. २८ ] पुनश्च प्राकृतिशिल्पिमिस्तस्य दुर्निर्माणत्वे हेतुमाह—देशकालेत्यादि । तत्त-देशे तत्तत्काले तत्तिनित्तानुसारं शीतादिनिराकरणार्थे तदंगीकरणार्थे च प्रवृत्तेर्निवृत्तेश्च क्रमो मर्यादा नियता यसिंमस्तत् । ईदृशं नियतप्रवृत्तिनिवृत्ति-मर्यादाकं जगत्केनापि परमेश्वरादन्येन निर्मातुमशक्यामित्यर्थः । एतद्भोक्तृ-कर्मेत्यादि । एतस्य जगत्संबन्धिनो ये भोक्तारः प्राणिनः कर्माणि च तेषां विभागज्ञो यो निर्माता स एवेश्वर इत्यर्थः । तस्य प्रयत्नः पूर्वो यसिञ् जगित । एतादृशं विचित्रं जगत् भोक्तृकर्मविभागज्ञेन निर्मितं यश्चासौ निर्माता तस्य नित्यत्वेन प्राकृतेष्वनन्तर्भावादीश्वरत्वमिति भावः।

विपक्षे-व्यतिरेके । यद्विचित्रं कार्ये तद्विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं भवति गृह-प्रासादादिवदित्यन्वयिदृष्टान्तघटिता व्याप्तिः । तक्षादिगृहादिसाधनविभा-गज्ञः प्रयत्नपूर्वकं गृहादि निर्मिमीत इति प्रसिद्धम् । यद्विचित्रं कार्यं न तद्विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं भवति यथात्मादीति व्यतिरेक्युदाहरणघटिता व्याप्तिः। कर्मरूपहेत्वन्तरेण विचित्रजगतः सिद्धौ किमितीश्वरांगीकारस्तेन पूर्वीक्ता-नुमाने पक्षे साध्याभाव इत्याह-कर्मण एवेत्यादि । परतन्त्रस्योति । अयं हि लौकिको नियमो यत्परतंत्रं तन्निमित्तकारणं भवति यथा घट-निर्माणे दण्डादि । कर्म तु जडत्वात्स्वतंत्रकार्यकारि भवितुं नाईतीत्यतस्तेने-शतंत्रेण भवितन्यं ततस्तस्य कर्मणः स्वातंत्र्यनिभित्तं कर्तृत्वं न किंतु करणत्वम् । कर्तृत्वं नाम-अन्यानधीनव्यापारवत्त्वे सति कार्यजनक-त्वम् । करणत्वं नाम -अन्याधीनव्यापारवत्त्वे सति कार्यजनकत्वम् । ''स्वतन्त्रः कर्ता'' पा. सू. १।४।५४ ''साधकतमं करणम् '' पा. सू. १।४।४१ इति पाणिन्यनुसासनात् । कर्मण एवेति चेदिति पूर्वपक्षमूतं संग्रहवाक्यं विवृणुते—यदिद्मुपभोगेत्य।दिना । सर्वैश्वेति । ईश्वरकारण-त्ववादिभिरपिश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्यदोषनिरासाय कर्मवैचित्र्यनिमित्तं जग-द्वैचिज्यमिति स्वीकृतमतस्तद्नुसारं कर्मण एव जगत्कर्तृत्वमंगीकर्तव्यं नापूर्व ईश्वरः कल्पयितव्य इति पूर्वपक्यारायः । ईश्वराधिककल्पनयेतीत्यत्रेतिराव्दो हेतौ । अनपेक्ष्यान्यदिति । आत्मनोऽन्यत्स्वन्यतिरिक्तं प्रयोक्त्—अनपेक्ष्य कर्म कर्तुः फलं जनियण्यतीति न युक्तमिति योजना । स्वभिन्नमर्थात्कर्म-भिन्नं कमपिश्वरादिकं प्रयोक्तारमनपेश्य कर्म कर्तुर्देवद्त्तादेः फलं नोत्पाद-यिष्यति । अर्थादिश्वरापेक्षयैव कर्म कर्तुः फलमुत्पाद्यतीति सिद्धम् । अतः केवलं कर्म न जगतो निर्मातृ । यदि कर्मणः के ऽपि प्रयोक्तापेक्ष्यते तर्हि जीव एव प्रयोक्तास्त्विति जीवकर्त्वादं राङ्कते-कतैविति । तत्खण्डनमाह-नेति । जीवस्य किंचिज्ज्ञत्वेन विविधकर्मदेशादिज्ञानाभाव इति भावः । जीवस्य देशादिविशेषाभिज्ञत्वं तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेनाभ्युपगम्य प्रका-रान्तरेण जीवकर्त्वादं खण्डयति—यदि हि कर्तेति । देशादिविशेषाभिज्ञो जीव इष्टानिष्टे जानात्येव स कथमनिष्टं स्विश्रिरक्छेदं कुर्यात्करोति तु तेन न जीवः कर्मणः प्रयोक्ता । अधुना निमित्तरहितं प्रयोक्तारं विनैव कर्म फला-कारेण परिणमत इति यज्जरन्मीमांसकानां मतं तदाशङ्क्य खण्डयाति-नच निर्निमित्तमिति । हस्त्यादेश्यर्म यथा कालान्तरेण निमित्तं विनैव

विकारं छभते तद्वत्कर्म जगद्रृपं विकारं छभेतातो नास्ति प्रयोक्तुरपेक्षेति तन्मतं न संगच्छते यतश्चमणो विकारोऽप्यातपवाय्वादिनिमित्तसाध्य एव न निर्निमित्तः । अधुना बौद्धमतमाशंक्य खण्डयति-न चात्मकृतायिति । बौद्धमते सर्वेषां पदार्थानां क्षणिकत्वात्फलकालपर्यनतं कर्तुरवस्थानाभावान्न कर्त्रसमवेतं कर्म किन्तु क्षणिकविज्ञानेनात्मना कृतं कदाचित्फलस्याकर्षकं भवति । यथायस्कान्तो मणिः पूर्वकाले चेतनेन पुरुषेण प्रयुक्तः कालान्तरे तस्य पुरुषस्याभावेऽपि लोह्सांनिध्ये लोहाकर्षको भवतीति। एततु न संगतं यतः कर्म प्रधानकर्त्रसमवेतं भवति । प्रधानकर्ता नाम करणादिकारक-प्रेरणापूर्वकं यः कार्यं विधत्ते । य एवं कार्यं करोति कर्ता तेन कर्त्रा सम-वेतं कम प्रसिद्धम् । तस्य च फलकालपर्यन्तं स्थायित्वमेष्टन्यम् । यदि कर्तुः स्थितिः फलकालपर्यन्तं नादियेत तर्ह्यकृताम्यागमः कृतप्रगाश्च प्रसज्येत । यतो येन कर्जा कर्म कृतं स फलकाले नास्ति क्षणिकत्वात्तेन तत्कृतस्य कर्मणो नारा इति कृतप्रणाराः । तथाच येन यत्फलं भुज्यते तत्कर्म तु तेन न कृतमित्यकृताभ्यागमः । किंच योऽहं कमीकरवं स एव फलं भुञ्ज इति प्रत्यभिज्ञाया हानिप्रसंगश्च । चार्वाकमतमाह-भूताश्रय-मिति । चार्वाकमते पृथ्व्यप्तेजोवाय्वाख्यानि चत्वारि भूतानि संभूय शरीर-मुत्पादयन्ति । किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्चेतनेभ्योऽपि भूतेभ्यश्चेतनोत्पत्ति-रिति । साधनत्वादिति । चार्वाकमतस्य श्रुतिविरुद्धत्वाद्महणम् । श्रौत-मते पञ्च महाभूतानि जगदुत्पत्तेः साधनभृतानि । साधनानां चायं स्वभावो यत्क्रियाकाल एव तद्वचापारी भवति नतु क्रियावसान इति सदृष्टान्तमाह्-कर्तक्रिया इत्यादिना । चार्वाकपक्षे कर्पवादिपक्षे च दूपणमाह-भूतकर्म-णोश्चोति । ननु वायोश्चलनद्रशनाद्भृतानामचेतनत्वेऽपि स्वतः प्रवृत्तिः स्यादित्याह-वायुवदितीति । असिद्धत्वादिति । वायौ स्वतः सिद्धप्रवृ-त्तिर्न संगच्छते। यद्चेतनं तन्न स्वतःसिद्धप्रवृत्तिमत् । यथा रथादय इत्यनु-मानविरोधात् । नवीनमीमांसकानां मतमाह-शास्त्रादिति । " स्वर्गकामो यजेत '' इति वैदिकविधानाद्यागादि, कर्म स्वर्गादि, फलं जनयति नेश्वरा-दीति सिध्यति । ततश्च कर्मणः फलसाधनत्वसिद्धौ कर्मणो जगदुत्पन्नमिति वक्तं सुकरमिति भावः । ननु यागकर्तुभरणान्तरं स्वर्गेण भाव्यं तावत्कालं यागादिकर्म तु न तिष्ठति तस्य तत्कालमेव नाशात्। ततश्चान्यथासिद्धि-शून्यत्वे सति नियतपूर्वभावित्वमिति यत्कारणत्वस्य उक्षणं वैशोषिकसंमतं केनोप • -- १ •

तस्याप्रवेशात्कर्म विफलमिति चेन्नेत्याह—न च प्रभाणेत्यादिना । वैदिक-प्रमाणबोधितत्वात्कर्भवैयर्थं तु न योग्यमित्यर्थः। यथौषधपानादिकं कालान्तर-भाव्यारोग्यं शरीरसंस्कारोत्पत्तिद्वारा साधयति तद्वत्कर्म कालान्तरभाविस्वर्ग-मपुर्वेात्पत्तिद्वारा साधयतीति कल्प्यते वैदिकप्रमाणवाक्यानुरोधादिति भावः। [ पृ. ३१ ] नन्वीश्वरः साधनत्वेन श्रुतस्तद्न्यथानुपपत्त्या सं एव कुतो नाश्रीयत इत्यत आह—नचेश्वरास्तित्व इति । पूर्वीकार्थापत्तिस्त्वीश्वरा-स्तित्वे न प्रमाणम् । ईश्वरानङ्गीकारेऽपि जगद्रूपकार्यस्य कर्मादिसाधनेन साधियतुं शक्यत्वात् । " द्यावापृथिवी जनयन्देव एक आस्ते " इत्यादि-श्रुतिरिप न प्रमाणमर्थवादशङ्काप्रसंगादिति शङ्काकर्तुराशयः। खण्डयति— न दृष्ट्रन्यायत्यादिना । कर्मवादिभिर्यद्पूर्व कल्प्यते तद्संगतं दृष्ट्रन्याय-त्यागस्यासंगतत्वात् । व्यवहितफलं कर्म चेतनप्रयुक्तमेव भृत्यादिकर्मफल-बदिति हि दृष्टन्यायः । एतदेव विवृणोति-क्रिया हीत्यादिना । अन-न्तरफला—समाप्तिक्षण एव फलदायिनी। फलापवार्गणीति। फलेन फलोद्येनापवर्गों नादाः सोऽस्ति यस्या इति । स्वव्यतिरिक्तं फलदातारं नापेक्षत इत्यर्थः । उत्पन्नप्रध्वंसिनीति । प्रध्वंसते तच्छीला प्रध्वंसिनी । उत्पन्नमान्नैव फलमद्त्वा या विनश्यति सा किया स्वन्यतिरिक्तं फलदा-तारं कालान्तरेऽपेक्षत इत्यर्थः । स्वर्गादिऋषं यागादिफलं कमीदिविज्ञेन दीयमानमेवांगीकर्तव्यं व्यवहितफलत्वात्सेवाफलवदित्याह्—तस्मादिति। ईश्वरस्यापि नियामकान्तरांगीकारेऽनवस्थादोषप्रसंग इत्याह—स चात्मभूत इति । जीवेश्वरभेद्स्तु काल्पनिक इति भावः । ननु राजवद्िश्वरः फलदा-तांगी कियते चे विषयहादिक तृत्वात्तस्य रागादिमत्तवं प्रसज्येतेत्याह - नित्य-विज्ञानस्वभाव इति । सर्वस्यात्मभूतश्चेदीश्वरस्तर्हि संसारिजीवेन सहा-भेदात्तस्य संसारधर्माः संभवेयुरत आह—संसारधर्मैरस्पृष्ट इति । प्रशा-सने-अधिकारे । तद्वरोन द्यावापृथिव्यादयो विधृतास्तिष्ठन्तीत्यर्थः । स्मृत-" यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । " भ. गी. १३।३२ "समं सर्वेषु भूतेषु " भ. गी. १३।२ ७ईश्वरः सर्वभूतानां" भ. गी. १८।६० इत्याद्याः । अर्थवादत्वेनोक्तप्रामाण्यं खण्डयति न चेति । अन-न्ययोगित्वे सतीति । अयं भावः । " वायव्यं श्वेतमालभेत " इति कर्मविधिसमीपे परितानि " वायुर्वा क्षेपिष्ठा देवता " इत्यादीनि वाक्या-भ्यर्थवादात्मकानि भवन्ति । ईश्वरविषयवाक्यानि तु कर्मविधिसमीपे पठि-

तत्वाभावाद्रथवाद्वाक्यानि भवितुं नार्हन्ति । अनन्ययोगित्वं—अनन्याङ्गत्वम् । अन्यस्य विधेरंगत्वाभाव इति भावः । किं चार्थवादा अपि नानर्थकाः । पद्समन्वयेन जायमानस्य वाक्यज्ञानस्य बाधाद्रीनात् । भृतार्थवादानां सत्यत्वाङ्गीकाराचेत्यत आह—न चोत्पन्निमिति । अप्रतिषेधाचेति । अस्य संग्रहवाक्यस्यार्थद्वयं भाष्यकृता कियते तत्र प्रथमोऽर्थः प्रदर्शते—न चे धर इति । यथा " द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मृति चामृति च " इति प्रम्तुत्य ततः परं "नेति नेति" इति परापरयोर्निषेधः क्रियते तद्वदीश्वरप्रतिषेधः श्रुतैः न क्रियते । प्राप्त्यभावादिति । निषेघो हि प्राप्तिपूर्वको भवति । ''मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि" इति श्रुत्या रागतः प्रेमतः प्राप्ता हिंसा निषिध्यते तद्वदत्र प्राप्त्यभावे इति राङ्काकर्तुराशयः । न्यायस्येति । इदं जगदेतद्भोक्तृकर्मविभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं भवतीत्याद्यनुमानस्योक्तत्वादित्यर्थः । अप्रतिषेधादित्यस्य द्वितीयमर्थमाह-अथवेति । प्राभाकरमीमांसकमतेन " स्वर्गकामो यजेत" इति श्रुतियीगस्य स्वर्गदाने सामर्थ्यमिति बोधयति । ईश्वरकालादीनां सामर्थ्य नास्तीति न बोधयति । एकेन वाक्येनार्थद्वयप्रतिपाद्ने वाक्यभेद्प्रसंगात् । लौकिकेन कत्री कृते कर्मणि स्रक्चन्द्नादिनिमित्तेनातिशयो दृष्टस्तत्सामान्याद्वैदिके कर्मणि कर्मन्यतिरिक्तमीश्वरकालादीनां निमित्तान्तरत्वं स्वीकर्तन्यमित्याह-न च निमित्तान्तरनिरपेक्षमिति । किंच न केवलेन कर्मणा गतार्थता तस्य विनष्टत्वादित्याह-न च विनष्टोऽपीति । सेव्यवुद्धिवदिति । अनेन पंचिद्नपर्यन्तं सेवितोऽहमिति ज्ञानवान्स्वामी नष्टायामि सेवायां मासान्तरे सेवकाय वेतनं ददाति तद्वदनेनानुष्ठितो याग इति संस्कारवानी-धरो नष्टेऽपि यागे यागकर्तुर्मरणानन्तरं तस्मै फलं यच्छतीति भावः। [ पृ. ३० ] ननु लौकिककर्मफलसाधने चेतनापेक्षायामपि वैदिककमोणि तादशसाधनापेक्षाभावादीश्वरो नांगीकर्तव्य इति शंकामपाकर्तुमाह-नतु पुनः पदार्था इति । यागादेः कर्मण इति । कालान्तरभाविफलस्य यागादिकर्मणः स्वर्गादि फलं विज्ञानरहितकत्रीश्रयमित्यसंगतमतस्तत्र यादश-देशकालादिनिमित्तमालंब्य कर्म कृतं तद्विषयः संस्कारस्तथा फलविपाकः फलाभिमुखत्वं कर्मणां यत्तत्संस्कारस्तद्विभागसंस्कारश्च फलदानेऽपेक्ष्यते सच देशकालादिविज्ञस्येव बुद्धी भवेदतस्तादशदेशकालादिविभागज्ञ ईश्वरोऽ-ङ्गीकर्तव्यः । सेवादीत्यादि । सेवारूपकर्मफले यथा सेवादिकर्मानुरूप-फलज्ञोऽपेक्ष्यते न केवलं सेवैव फलदायिनी तद्वदित्यर्थः। यत्साक्षादपरो-

क्षादिति । यद्गद्ध साक्षाद्व्यवहितं केनचिद्द्रष्टुरपरोक्षाद्गौणम् । एवमनु-मानादि प्रदर्श निरीश्वरवादं खण्डियत्वेश्वरवादिषु भेदवादिनः खण्डयति— स एव चात्रात्मेति । भेदवादिनो हि मत इदमनुमानं-जीव ईश्वराद्धिको विरुद्धधर्माकान्तत्वात् । यो यद्विरुद्धधर्माकान्तः स तद्भिन्नो यथाश्वमहि-षाविति । परमेतदनुमानं श्रुतिविरुद्धं यतः श्रुतौ भेदनिन्दा, अभेदोपदेशश्च श्रूयते तदेतदाह—नान्योऽतोऽस्तीत्यादिना । [ पृ. ३१ ] ज्ञानशक्ती-त्यादिनोक्तौ पूर्वोत्तरपक्षौ विवृणुते—यदुक्तमित्यादिना । सहस्रश इति । " एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन " छां. ६।२।१ इत्याद्याः। दूषणान्तरं वक्तुमनुवदति—यदुक्तामिति । ज्ञानादिलक्षणभेदादित्यत लक्षण-भेदादिति यदुच्यते तन्न संगतं लक्षणभेदस्याद्वैतिमतेऽस्वीकृतत्वादित्याह— नानभ्युपगमादिति । जीवविषये त्रिविध एव विकल्पः संभवति १ जीवाः किं बुद्धचादिविशिष्टाश्चित्प्रतिबिम्बा धर्मित्वेन गृह्यमाणाः । २ अथवा देवमनुष्यादिशब्दवाच्याः सचितिका देहाः । ३ किंवा विलक्षणनिरुपाधि-कभेद्भिन्नाश्चेतनाः । इति । तत प्रथमपक्षं खण्डयति—बुद्धचादिभ्य इति । चक्षुर्बुद्धचादीति । चक्षुर्बुद्धादीनां समाहारः समुदायस्तत्संतानं प्रवाहस्तथा-हंकारममत्वाद्यो ये विपरीतप्रत्ययास्तेषां प्रबन्धस्य सातत्यस्य योऽविच्छेदः स लक्षणं यस्य तत्स्वरूपः । चक्षुर्बुद्धचादिप्रवाहयुतोऽहंकारममत्वादि-सातत्यिविशिष्ट इत्यर्थः । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविज्ञानात्मा गर्भे यस्य । ईश्वरात्मनात्मवानित्यर्थः । नित्यविज्ञानेनेश्वरगतेनावभासः प्रकाशो यस्य । चित्तचैत्येति । चित्तं-ज्ञानं, चैत्याः-सुखाद्यः । बाजं--अवि-द्यादि । बीजि-शरीरम् । एतत्स्वभावः-एतत्स्वरूपः । सच न वास्तव इत्याह—किरपत इति । अभ्युपगम्यत इति । किरपतत्वेन स्वीक्रियते न वास्तवः । यस्य पूर्वोक्तकल्पितविशोषणाविशिष्टरूपस्याविच्छेदे सातत्ये तत्प्रविष्टचित्स्वरूपस्य संसारव्यवहारो यस्य च विच्छेदे प्रतिबिम्बरूपस्य बिम्बसंपत्या मोक्षव्यवहारो भवति सच कल्पितरूपः सिद्धान्तिना पूर्वमेव कल्प्यते तस्यैव पुनःकल्पने सिद्धसाधनमिति भावः। सिद्धसाधनं च पिष्टपेष-णवात्रिरर्थकमिति तात्पर्यम् । द्वितीयपक्षेऽपि सिद्धसाधनमेवेत्याह-अन्यश्चेति । देवादीनां रारीरमाकाशादिभूतारब्धं तल्लयश्च मृत्तिकादिलयवत्प्रत्यक्ष इत्यर्थः। ईट्रां भूतारब्धत्वादिकं सिद्धान्तिना व्यवहारनिवीहायांगीकृतमेव तत इदमपि सिद्धसाधनदोषघटितम् । चतुर्थप्रकारस्तु न संभवतीत्याह्-

न पुनश्रतुर्थ इति । चतुर्थः-चतुर्थप्रकारकस्तु जीवो नागीकियत इत्यर्थः। ननु तृतीयो यः प्रकारस्तद्रीत्या बुद्धादिकिरियतेम्यो विशिष्टात्मभ्यो व्यति-रेकेण निरूपाधिकस्वरूपाभिशायेण एक्षणभेदादिति हेतुः स्यादत आह— आश्रयासिद्धो हेत्रिति । अत्र हेतावाश्रयासिद्धिरूपो दोषः । यथा काञ्चनमयः पर्वतो वन्हिमानिति गगनारविन्दं सुरभीति वा न साधियतुं राक्यते काञ्चनमयपर्वतस्य गगनारविन्दस्य चाभावात्तथा बुद्धादिकस्पित आत्मा लक्षणभेदादीश्वराद्भिन इत्यपि न साधयितुं शक्यते । पक्षस्य क-ल्पितत्वेनासिद्धत्वात् । तदाह-ईश्वराद्न्यस्येति । ईश्वरस्यैवेति।ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वमयुक्तं सुखदुःखादियोगधापि तस्यायुक्त इति चेन्नेति संबन्धः । ईश्वरात्पृथगात्मा नास्तीति वदता वादिनेश्वर एवात्मेति साधितं ततश्चासंगस्य तस्य बद्धत्वमुक्तत्वादि विरुद्धधर्मत्वं सुखदुःखादियोगश्च कथं संगच्छेतेति शंका । सैव द निमित्तत्व इत्युत्तरेण परिन्हियते । लोकवि-पर्ययाध्यारोपणादिति । लोकैः प्राकृतद्रिंगिर्भिर्वपयेण दृष्टिविपर्ययेण यद्ध्यारोपणमध्यारोपस्तन्निमित्तं बद्धत्वादिधर्माः मुखदुःखादियोगश्चेति भावः। तद्विवृणोति-यथा हीत्यादिना। सदा प्रकाशस्वरूपेऽपि सूर्ये स्वनेत्रगतप्रकाशाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिमित्तमुद्यास्तमयावहोरात्रयोः कर्तृत्वं चाध्यारोप्यते लोकैस्तद्ध्यारोपनिमित्तं सोऽपि सूर्यो मिथ्यैव तत्काल्पितक-र्तृत्वभाग्भवति तद्वदीश्वरोऽपि लोकाध्यारोपणाद्बद्धमुक्तत्वादिधर्मभाग्भवति । लोकज्ञानापोहेति । लोकस्य यज्ज्ञानं तद्पोहो विस्मरणमित्यर्थः । न स्वत इति । परमार्थत इत्यर्थः । यथा पित्तामयवान्पुरुष आमयात्प्राक् शुक्ररूपि-त्वेन निश्चितमपि राङ्कमामयद्शायां स्वदृष्टचनुसारं पीतमेव मनुते तद्बद्धान्तः स्वबुध्यनुसारमेवाध्यारोपयतीत्याह—आत्मदृष्ट्यनुरूपारोपाचेति । तदुक्तं हस्तामलकाचार्यः ''घनच्छन्न दृष्टिघनच्छन्न मर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूदः॥ तथा बद्धवद्धाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलाव्यस्वरूपोऽहमात्मा॥''ह. १०दृष्टी-न्तिके योजयित-एवामिति बुध्यादिसंबंधिनीनां वृत्तीनामुद्भवाभिभवाभ्या-माकुलस्य " इमावुद्भवाभिभवौ न वृत्तीनां किन्तु तब्द्यापकचैतन्यस्य" इति मिथ्याप्रत्ययप्रयुक्तस्य भ्रान्तस्य पुरुषस्य भ्रान्त्या सुखदुःखादियोग आरो-पितो नतु वास्तव इत्यर्थः। [पृ.३२] एतेनेति । सिद्धसाधनाश्रयासिद्धत्वदोषा-म्यां जीवेश्वरयोः सौक्ष्म्यादिसाम्यानास्ति किमीप तयोभेदे कारणमित्याह— सौक्ष्मयेति । एकस्य दुःखमन्यस्य सुखामिति व्यवस्थासिध्यर्थे तात्त्विक आ- श्रयमेदः करुप्यते तेन कथं भेदे कारणाभाव इति चेन्न । तथाश्रयमेदकरपने विक्रियावत्त्वप्रसंगरततश्चानित्यत्वं प्रसज्येतेत्याह-विक्रियावत्त्व इत्यादिना । मोक्षे विक्रियावत्वं तु केनापि नांगीकियते । सर्वेरेव स्वरूपावस्थानं मोक्ष इत्यस्यांगीकारादित्याह—मोक्षे चेति । अविद्यावदुपल्रभ्यत्वादिति । अविद्यावद्विप्रश्चित्रेमेंदो जाग्रतस्वप्तयोरुपलम्यते आन्त्यभावे सुषुप्तिसमाध्योः स भेदो नोपलम्यतेऽतस्तस्य मिथ्यात्विमित्यर्थः । तत्क्षय इति । अविद्यायाः क्षये । केवलस्यात्मनो बन्धमोक्षाविति किमर्थमुच्यते बुध्धादिविशिष्टस्य तौ कुतो नोच्येते इत्याह—स्वरूपापेक्षत्वादिति । विशिष्टस्य मोक्षेऽन्वयासं-मवात् । मोक्षे बुध्धादिसंबन्धस्य सर्वेरनादत्वात्स्वरूपावस्थानं मुक्तिरित्यस्येव स्वीकाराच्च । तदुक्तं " उपाधिना सार्धमुपाधिजन्यमौपाधिकं सर्व-मवेहि मिथ्या । भागं मृषा चित्प्रतिविम्बकेऽपि विभ्वं पुनः सत्यमशेषमेव॥ इति । जगतिस्थितिपरिपिपालियिषयेति । परिपालियदुमिच्छा परिपिपालियिषा । जगतः स्थितिकरणं ब्रह्मण इष्टं प्राणिकर्मफलविभागार्थम् । देवा-श्चात्मानुशासनानुवर्तिनो देत्याश्च जगितस्थितिकारियज्ञाद्यपहारिणोऽतो यथाक्रमं तेषां जयपराजयो ॥ ३ ॥१॥

(प्रकाशिका) [ पृ. २७ ] कांचनाख्यायिकामिति । अत्र कांचने-त्यिनिश्चतताद्योतकपदेनाख्यायिकायां न तात्पर्यः किन्तु साकल्येन ब्रह्म विज्ञातुमशक्यमित्यत्र तात्पर्यभिति द्योत्यते । देवानाविश्यति । देवशारी-राणि प्रविश्य ॥३॥ १ ॥

## तृतीयखण्डे द्वितीयमन्त्रः॥ ३ ॥ २ ॥

(पद्भाष्यम् ) [ पृ. ३३ ] स्वयोगमाहात्म्यानिर्मितेनेति । योगो नाम सत्त्वरजस्तमसां घटनं माया तत्सामर्थ्यादित्यर्थः । ब्रह्मणः शरीरं योगजन्यं प्राणिशरीरवत्सुकृतादेस्तच्छरीरसाधनत्वाभावात् । यक्षमिति ' यज देव-पूजासंगतिकरणदानेषु ' इति धातोर्थक्षमिति रूपमत आह—पूज्यमिति ३ ॥ २ ॥

(वाक्यभाष्यम्) [ पृ. ३६ ] हेयत्वरूयापनार्थामिति । मिथ्या-भिमानो हेय इति द्योतयितुम् । पिण्डमात्राभिमाना इति । केवलं देहाभिमानिनः । शातनं—निराकरणम् । अनुजिवृक्षा—अनुगृहीतुमिच्छा । नातिदूर इति । समीप एवेत्यर्थः । मायोपात्तेनति । देवगर्वनिरासाय केवलं मायिकमेव तद्रृपं नतु वास्तवमित्यर्थ ॥३॥२।३।४।५।६।७।८ ९।१०।११॥

(प्रकाशिका) [ पृ. ३३ ] तदासुरावेशेत्यादि । यत्राहंकारादि-प्रादुर्भावस्तत्रासुरकृतशरीरप्रवेशादज्ञानमुत्पन्नामिति भावः ॥३।२।३।४।५। ६।७।८।९।१०।११।१२॥

# तृतीयखण्डे तृतीयमन्त्रः ॥३॥३॥

(पद्भाष्यम् ) [पृ. ३३ ] अग्रगामिनमिति । " अग्निमुला वै देवाः " इति श्रुतेः । सर्वज्ञकलपमिति । " ईषद्समाप्तौ कल्पञ्देश्यदेश्योदाः " पा सू. ५।३।६७ इति सूत्रेण कल्पप्यत्ययः । किंचिन्न्यूनः सर्वज्ञः सर्वज्ञकल्पः । महतो यक्षस्याज्ञानादय्नेज्ञीने न्यूनता प्रदर्शिता । [पृ.३४] सर्वत्रेति । अयमभिप्रायो यदीदं तृणं त्वया दृग्धुं न शक्येत तर्द्धितत्सा-मान्यादन्यत्र या दहनशक्तिः सा न त्वदीया किन्तु त्वदितरस्यातो दृग्धृ-त्वाभिमानं त्यज्ञ ॥३।३।४।५।६॥

# तृतीयखण्डे सप्तममन्त्रः ३ ॥ ७ ॥

(पद्भाष्यम्) [पृ. ३५] वा गतिगन्धनयोः 'इत्यस्य वायु-रिति रूपित्याह—वानादित्यादि । श्वयतीति । वर्धत इत्यर्थः । दु-ओश्वि गतिवृद्धोरिति पाणिन्यनुशासनात् ॥७।८।९।१०॥

तृतीयखण्ड एकाद्शमन्त्रः ॥ ३ ॥ ११ ॥

(पद्भाष्यम्) [पृ. २६ ] अंतितरामिति । अतीत्युपसर्गात्तर-बन्तादामुप्रत्ययः । अत्यन्तमित्यर्थः ॥ २ ॥ ११ ॥

तृतीयखण्डे द्वाद्शमन्त्रः ३ ॥ १२ ॥

( पद्भाष्यम् ) [ पृ. ३६ ] ईश्वरेण सहेति । रारीरार्घभागस्थित्येति भावः ॥ २।१२॥

( वाक्यभाष्यम् ) [ पृ. ३६ ] रुद्रपत्नीति । रुद्रस्य सर्वज्ञत्वात्तत्स-हचारिणीत्वेनोमाया अभिप्रायोद्घोधकत्वम् । लौकिकन्यायमाह--विरूपोऽ-पीति॥३।१२॥ ाण । । इति तृतीयः खण्डः ॥३॥

अथ चतुर्थखण्डे प्रथममन्त्रः ॥ ४ ॥ १ ॥

(पद्भाष्यम् ) [पृ. ३७] क्रियाविशेषणार्थामिति । अयमर्थः । यो त्द्ययं विजयः स ब्रह्मण एव न युष्माकम् ॥ ४॥१॥

(प्रकाशिका) [पृ. ३७] हेतिनिश्चयमाहेति । निपातानामनेकार्थ-त्वादेव । विजय इति । चर्माण द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहिन्ति कुञ्जरम् । केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कछको हतः ' इति विन्निमित्तसप्तमीयं तदाह-विजयनिमित्तमिति ॥ ४ ॥ १ ॥

## चतुर्थखण्डे द्वितीयमन्त्रः ॥ ४ । २ ॥

(पद्भाष्यम्) [पृ. ३७] देवा इत्येतद्नुरूपं प्रथमः विदांचकारे-त्यस्य विपरिणमनं प्रथमा विदांचकुरिति । नेदिष्ठामिति अन्तिकशाद्धादि-ष्टिन रूपम् । "अन्तिकबाढयोर्नेद्साधा " पा. सू. ५ । ३ । ६ ३ इत्यनेन साधु ॥ ४ ॥ २ । ३ ॥

(वाक्यभाष्यम्) [ पृ. ३७ ] प्रथम इति । प्रथममिति कियाविशे-षणस्यार्थे प्रथम इति । अतस्तथा विपरिणामः । अत्र भाष्य इवशब्दवि-षये न किंचिछिखितं पदभाष्योक्तिमवशब्दो निरर्थक इति द्योतियतुमिष तृष्णीभावः स्यात् ॥४॥२।३।४॥

(प्रकाशिका) [पृ. ३७] आतितरामिवेति । अन्यान्देवानितका-मन्तीव । इतरदेवापेक्षयाय्रचादयः किंचिदिव श्रेष्ठा इति भावः । नेदिष्ठं— अन्तिकतमम् ॥ ४ । २ । ३ ॥

# चतुर्थखण्डे चतुर्थमन्त्रः ॥ ४ ॥ ४ ॥

[ पद्भाष्यम् ] [ पृ. ३८ ] अनुपपन्नामिति । विद्युतः सकाशाद्वचद्युतदि-वेत्यर्थो नोपपद्यते । ब्रह्मणः स्वयंप्रकाशस्य विद्युतादेः परस्माद्वस्तुनः प्रकाशायोगात् । विद्युत इति षष्ठचन्तमि नोपपद्यते । विद्युत्संबन्धिप्रकाशस्य ब्रह्मनिष्ठत्वायोगात् । यतः एकनिष्ठप्रकाशस्यान्याश्रयत्वानुपपत्तिः । अतो विद्युतो विद्योतनं प्रकाश इति कल्पितम् । तदुपमानेन ब्रह्मविद्योतनं बोध्यत उपासनार्थम् । यथा प्रसिद्धालम्बनानुसारं सर्वत्रोपासनं प्रदर्श्यते । कं ब्रह्म खं ब्रह्मेत्यादिषु । तथात्रापि विद्युतः प्रकाशनं सर्वेर्ज्ञायमानमाल-म्बनीकृत्य तदुपमया ब्रह्मप्रकाशनं ध्येयमेवमुपासनार्थं बोध्यते । प्रतिनिर्दे-शार्थ इति । उपास्यह्मपरामर्शार्थः । अयं भावः । इतिशब्देन यदेत-द्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीयत्येवोपासनेति प्रदर्श्यते । तथैव न्यमीमिषदा ३ इत्यत्रापीतिशब्द्स्तद्र्था ज्ञेयः । समुच्चयार्थ इति । एवं च द्विह्मपी-पासना । प्रथमोपासनयेदं साध्यं—यद्वचेयं ब्रह्म तद्यथा विद्युतः प्रकाशो युगपद्विश्वव्यापकस्तथा निरितशयज्योतीह्मपिति ज्ञेयम् । द्वितीयोपासन-यदं साध्यं—यद्यथा चक्षुपो निमेषणं द्वृतं तद्वद्वह्म द्वृतं मृष्टचादिकार्यतः पारमेश्वर्यसंपन्निपिति ज्ञेयम् । स्वार्थे णिजिति । तेन न प्रयोजकह्मपोऽ-र्थः ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥

[प्रकाशिका ] [पृ. ३९ ] विद्युदादीनित्यर्थस्योपपात्तिमाह—विद्युतो बहु-वचनिमति । बहुवचनप्रयोगाद्धिद्युदाद्य उपलक्षयितव्याः । आङाभिव्या-प्त्यर्थको प्राह्य इत्याह—आपूर्णमिति । यद्वेति । अयं द्वितीयोऽर्थः शांकर-भाष्यवद् इइयते ॥ ४ ॥ ४ ॥

#### चतुर्थखण्डे पञ्चममन्त्रः ॥ ४ ॥ ५ ॥

[ पद्माप्यम् ] [ पृ. ३९ ] प्रत्यगात्मतया ब्रह्माभिन्यक्त्यर्थमध्यात्ममुपासनमाह—अथेति । मदीयं मनोऽधिदैवतोपासनायां प्रकृतं यज्ज्योतिरूपं
ब्रह्म तत्र गच्छिति इति चिन्तयेद्यमुपदेश आध्यात्मिक इत्यर्थः । पुनः
पुनर्जायमानो मन्मनसः संकल्पो ब्रह्मविषय एवेति ध्यानेनोपासकस्य प्रत्यग्मृतब्रह्माभिन्यक्तिः स्यादित्याह—मनजपाधिकत्वाद्धाति । ब्रह्मविषयीक्रियमाण इति । एतत्संकल्प इत्यस्य विशेषणम् ॥ ४ ॥ ५ ॥
[ वाक्यभाष्यम् ] [ पृ. ४० ] अहंग्रहेणैवैतदुपासनं कर्तन्यमित्यभिप्रेत्याध्यात्मिकब्रह्मस्वरूपं वक्ति—आत्मभूतत्वाचेति ॥ ४ ॥ ५ ॥
[ प्रकाशिका ] [ पृ. ४० ] इयत्तयेति । एतत्प्रमाणकं विस्त्विति न
विषयीकरोति । शब्दस्वभावाद्वेति । संकल्पशब्दस्य गुणाः पूजास्थानमिति
वद्जहर्ष्टिगत्वात् ॥ ४ ॥ ५ ॥

चतुर्थखण्डे षष्ठमन्त्रः ॥ ४ ॥ ६ ॥

[पद्भाष्यम् ] [पृ. ४१] उवाचेति । सगुणोपासनस्यैश्वर्यरूपं कलं केनोप॰—११ प्रतिपादितं तत्र यो विरक्त उत्तमाधिकारी शिष्यः स आचार्यं परमरहस्यं पृष्टवानित्यर्थः ॥ ४ ॥ ६ ॥

ृवाक्यभाष्यम् ] [पू. ४४ ] वनतेस्तत्कर्मण इति । वनु संभजन इत्यस्य ऋषं तेन वनु धातुः संभजनकर्मा । संभजनार्थक इति यावत् । गौणिमिति । गुणादागतं गौणं यौगिकं न रूढिमित्यर्थः । सेवन्ते स्मेति । अत्र स्मेतिपदं निरर्थकं केवलं वाक्यालंकारकं भूतकालवाचिनोऽर्थस्येहान-न्वितत्वात् ॥ ४ ॥ ६ ॥

[ प्रकाशिका ] [पृ.४०] अन्वर्थमिति । अर्थमनुगतं यथार्थम् । ततत्वा-दिति । तनु विस्तारे इत्यस्य [पृ. ४४] वनु संभक्तावित्यस्य च रूपम्। तथा च तद्वनमितिशब्दस्य व्यापकं भजनीयं चेत्यर्थः । तद्विशद्यति— तनोतेरिति । इत्यत्प्रत्यय इति । व्याकरणान्तरस्थं वचनमेतत् । वनते-रकार इति । वनेत्यकारान्तशब्दः कथमपि साध्य इत्यर्थः ॥ ४॥ ६ ॥

## चतुर्थलण्डे सप्तममन्त्रः ॥ ४ ॥ ७ ॥

(पद्भाष्यम् ) [ पृ. ४१ ] उत्तरार्थमिति । श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यने-नोक्तोपनिषत् । सैवेदानीं मयोक्तेति शिष्यं प्रत्याचार्योऽवधारणपूर्वकं नि-र्दिशति विद्याप्राप्त्युपायानामुत्तरेषां तपआदीनां विधानार्थम् । अतो न पुनरुक्तिः । विद्यातु निरपेक्षैवातः सा प्रथममुक्ता । तपआदिसाधनविधा-नार्थमेवोक्तविद्याया अवधारणमिति प्रश्नमुखेन स्फुटयति-परमात्मविषया-मिति । फलवचनेनोपसंहार इति । संपूर्णतया विद्याया अनुक्तौ फलक-थनमसंगतं भवेदित्यर्थः । तस्मादिति । उपनिषच्छेषः - उपनिषदङ्गम् । अनवशोषितत्वात्—समापितत्वात् । किं पूर्वोक्ति । श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्या-द्युपानिषद्क्कत्वेनान्यानि सहकारिसाधनान्यपेक्षते नो वा । पिप्पछाद्वदिति । प्रश्लोपनिषदीयमाख्यायिका-मुकेशाद्यः षण्महर्षयो ब्रह्मान्वेषणं कुर्वन्तः पिप्पलाद्महर्षि समुपसन्नाः । तान्स पिप्पलादो ब्रह्मविषयमुपदिदेश । अन्ते चैतावदेवाहं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीत्युवाच । तद्वदत्राप्याचार्येण नातः परमस्तीति वक्तव्यमित्यर्थः । समाधत्ते-एतदुपपन्नामिति । [ ए. ४२ ] वेदैरिति । अयमर्थः । तस्यै तपो दम इति मन्त्रे वेदानां तद्झानां च तपआदिभिः सह पाठः कृतः परं वेदास्तदङ्गानि च न ब्रह्मविद्याप्राप्युपाय-भृतानि तत्सामान्यात्तपआदीन्यपि न ब्रह्मविद्याप्राप्त्युपायभूतानि । योग्य-

तानुसारं तपआदीनां ब्रह्मविद्याप्राप्तावङ्गाङ्गिभावः करूप्यते सहपाठोऽकिं-चित्कर इति शंकते—सहपठितानामपीति । एवं विभागपूर्वकं विनियोगः कर्तव्यस्तथा चार्थसंबन्ध उपवद्येत । स च विभाग इत्थम् । तपःप्रभु-तीनां विद्यांगत्वेन विनियोगः । वेदानां तदंगानां चार्थप्रकाराद्वारा कर्मात्म-ज्ञानोपायत्वम् । एवं सहकथनेऽपि पृथिगिनियोगे श्रीतं दृष्टान्तमाह—यथा सक्तवाकानुमन्त्रणमन्त्राणामिति । " अग्निरिदं हविरजुपतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीपोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महो ज्यायोऽकाताम् " इत्यादिनैव सूक्तवाकेन सर्वयागसमाप्ती देवतानुमंत्रणं क्रियते । यद्यप्यस्मि-न्सूक्तवाके बव्ह्यो देवताः पठ्यन्ते तथापि यम्मिन्यागे या देवताहृता तम्या एवं विसर्जने योग्यतावशात्तस्य मृक्तवाकस्य विनियोगः । सूक्तवाकानुमंत्र-णमंत्राणामित्यत्र सूक्तवाकेनानुमंत्रणमिति तृतीयासमासः । नायुक्तिरिति । युक्तिर्घटना तस्या असंभवात्। प्राञ्चति—गच्छिति। अञ्चु गतिपूजनयो-रिति धातोः प्रोपमृष्टस्य रूपम् । सूक्तवाकानुमंत्रणमन्त्रेषु योग्यतायाः सत्त्वात्तथा व्यवस्थायामप्यत्र कर्मणां विद्याविरुद्धत्वेन योग्यताभावात्तथा व्यवस्थाया असंभवादित्यर्थः । तमेव योग्यताभावं स्पष्टयति-नहीति । निःश्रेयसस्येति । एवं च ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य कर्मवैलक्षण्यमित्यर्थः । पश्चमितवचनस्येति । उपनिषद्मबूमेति गुरूक्तप्रश्चोत्तरवाक्यस्य ॥४॥७॥

(वाक्यभाष्यम्) [पृ. ४१] ब्राह्मात्यस्य व्याख्यानं — ब्राह्मणजा-तेरिति । ब्राह्मणजात्यनुष्ठेयां विद्यामात्मसाधनभूताम् । [पृ. ४२] अबू-मेत्यस्य भविष्यकालिकमर्थमङ्गीकुरुते व्यवस्थापयति च — ब्राह्मी नोक्तेत्या-दिना । भूताभिप्राय इति । भूतकालसंबंधिकियाविशिष्टोऽत्राबूमेति शब्दो न किन्तु भविष्यकालसंबंधिकियाविशिष्टः ॥ ४॥ ७॥

( प्रकाशिका ) [पृ. ४२] श्रुतिस्थोत्तरालोचने पक्षत्रयं संभवति तदाह— किमुपनिषत्प्रतिपाद्यमिति ॥ ४ ॥ ७ ॥

## चतुर्थलण्डेऽष्टममन्त्रः ॥ ४ ॥ ८ ॥

(पद्भाष्यम्) [पृ. ४३] अमृदितकलमषस्येति । अविनष्टपातकस्य। यथेन्द्रेत्यादि । चतुर्थपर्यायपर्यन्तमिन्द्रस्य प्रजापतिबोधितब्रह्मविषयिणी प्रतिपत्तिक्तीनं नासीत्तस्यैव प्रजापतेवीक्याद्विरोचनस्य तु प्रथम एव पर्याये विपरीता देहात्मप्रतिपत्तिरभवदियं कथा छान्दोग्येऽष्टमाध्यायेऽष्टमखण्डेऽस्ति ।

|                                                                                                  |               | Z.   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--|
| तद्विद्धि प्रणिपातेन.                                                                            | भ. गी. ४।३१   | 8    |      |  |
| तस्य भासा सर्वमिदं विभाति.                                                                       | क. ५।१५       | (    |      |  |
| न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके                                                                | अमृतत्वमानशुः |      |      |  |
|                                                                                                  | म. ना. १०।५   | 90   |      |  |
| न येषु जिह्ममनृतं न माया.                                                                        | प्र. १।१६     | 83   |      |  |
| नहि वक्तर्वकिर्विपरिलोपो विद्यते.                                                                | वृ. ४।३।२६    | 29   |      |  |
| नैषा तर्केण मतिरापनेया.                                                                          | क. २।९        |      |      |  |
| नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्.                                                                | क. ९।१३       | (    |      |  |
| नान्यद्तोऽस्ति विज्ञातृ.                                                                         | वृ. ३।८।११    | १७   |      |  |
| नित्यं विभुं सर्वगतम्.                                                                           | मुं. १।१      | 28   |      |  |
| नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः                                                                          | मुं. ३।२।४    | 29   |      |  |
| पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात्परा                                                       | ङ् परयति      |      |      |  |
| नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षु-                                       |               |      |      |  |
| रमृतत्विमच्छन् .                                                                                 | क. ४।१ २-     | -20- | - 90 |  |
| प्रज्ञानं ब्रह्म.                                                                                | ऐ. ५1३        | 26   |      |  |
| परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणे। निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः                                   |               |      |      |  |
| कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्                                                      | समि-          |      |      |  |
| त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् .                                                               | मुं. १।२।१२   | 2    |      |  |
| पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृ-                                              |               |      |      |  |
|                                                                                                  |               | 3    |      |  |
| होको विद्यया देवहोकः. वृ. १।५।१६ ३<br>भिद्यते हृद्यप्रन्थिशिख्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य |               |      |      |  |
| कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥                                                                   | मुं. २।२।८    | 2    |      |  |
| यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते.                                                                          | त्र. ४।४।७    | 90   |      |  |
| येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि.                                                     | के. १।८।      |      |      |  |
| यथा सऋद् विद्युतम्.                                                                              | वृ. २।३।६     |      |      |  |
| य आत्मा सर्वान्तरः                                                                               | वृ. २।४।१     |      |      |  |
| यत्साक्षाद्परोक्षाद् ब्रह्म.                                                                     | वृ. ४।३।१     |      |      |  |
| य आत्मापहतपाप्मा.                                                                                | छाँ. ८।७।१    |      |      |  |
|                                                                                                  |               |      |      |  |

|                                                          | ā.  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मृत-      |     |  |  |  |
| मभयमेतद्वह्य. छा. ४।१५।१                                 | 19  |  |  |  |
| यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता   |     |  |  |  |
| ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः. श्वे. ६।२३                 | 8 द |  |  |  |
| वद्न्वाक्। यो वाचमन्तरा यमयति. वृ. १।४।७                 | १५  |  |  |  |
| विज्ञानघन एव वृ. २।४।१२                                  | 8 < |  |  |  |
| विज्ञानमानुन्दं ब्रह्म. बृ. रे। ११८                      |     |  |  |  |
| स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति. मुं. ३।२।२  | २६  |  |  |  |
| स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयः. वृ. ४।२२            | २४  |  |  |  |
| सत्यं ज्ञानमनन्तम्. ते. २।१।१                            | १८  |  |  |  |
| स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम. भ. गी. १०।१९  | २४  |  |  |  |
| केनोपनिषत्पद्भाष्येऽलब्धस्थलानि वचांसिः                  |     |  |  |  |
| अकारो वे मर्वा वाक् सेषा स्पर्शान्तस्योप्मभिर्व्यज्यमाना |     |  |  |  |
| वव्ही नानारूपा भवति.                                     | 38  |  |  |  |
| अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या भृतम् । अश्वमेध-          |     |  |  |  |
| सहत्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते. स्पृतिः                    | 83  |  |  |  |
| आत्मनेवात्मानं पश्यति.                                   | 28  |  |  |  |
| गुणवद्गुणवता संसृज्यते नातुल्यजातीयम्.                   | 28  |  |  |  |
| ज्ञानमुत्पचते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः। स्मृतिः        | 83  |  |  |  |
| दृष्टेर्घ श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता विज्ञाति विज्ञाता.   | २३  |  |  |  |
| प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः                               | 7   |  |  |  |
| मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजेदेव समाधनम्.। त्यजतैव         |     |  |  |  |
| हि तज्ज्ञेयं त्यकुः प्रत्यक् परं पदम् . स्पृतिः          | 83  |  |  |  |
| यदादित्यगतं तेजो जगद्भामयतेऽ। विलम्.                     | (   |  |  |  |
| येन सूर्यस्तपाति तेजसेद्धः.                              | <   |  |  |  |
| वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित् तां वेद      |     |  |  |  |
| त्राह्मणः.                                               | १९  |  |  |  |
| सा वाग्यया स्वप्ने भाषते.                                | १९  |  |  |  |

# केनोपनिषद्वाक्यभाष्ये छब्धस्थलानि वचांसि.

| ,                                        | The state of the   | ą.         |
|------------------------------------------|--------------------|------------|
| अमृतत्वं हि विन्द्ते.                    | के. शशा१८          | 8          |
| अविकार्योऽयमुच्यते.                      | भ. गी. २।२५        | 8          |
| अनश्रन्यो अभिचाकशीति.                    | मुं. ३।१।२         | 79         |
| आत्मानमेवावेत्.                          | बृ. १।४।१०         | १२         |
| उपासीत.                                  | छा. ३।१४।१         | ३०         |
| एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने.              | वृ. ३।८।९          | २९         |
| एतं वै तमात्मानं विदित्वा.               | बृ. ३।५।१          | 97         |
| कामान्यः कामयते.                         | मुं. ३।२।२         | 7          |
| क्षेत्रं क्षेत्री तथा ऋत्स्नं प्रकाशयति. | भ. गी. १३।३३       | १६         |
| जरामृत्युमत्येति.                        | बृ. ३।५।१          | 79         |
| तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्.     | के. १।४            | <b>२</b> ९ |
| तस्य भासा.                               | मुं. २।२।१८        | १६         |
| तत्त्वमासि.                              | छा. ६।८।७ १२-      | -30        |
| ते क्षय्यलोका भवन्ति.                    | छा. ७।२५।२         | 39         |
| त्यागेनैके.                              | म. ना. १०।५        | 8          |
| न वर्धते कर्मणा.                         | बृ. ४।४ <b>।२३</b> | 8          |
| न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः               | क. ५।११            | २९         |
| नादत्ते कस्यचित् पापम्.                  | भ. गी. ९।१९        | 37         |
| नान्यद्तोऽस्ति विज्ञातृ.                 | बृ. ३।८।११         | ३०         |
| नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विइ  | नाता. वृ. ३।७।२३   | 30         |
| नान्यः पन्था विद्यते.                    | श्वे. ३।८          | 8          |
| नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः.                 | मुं. ३।२।४         | 29         |
| पुण्यो वै पुण्येन.                       | चृ. ३।२।१३         | 30         |
| प्रत्यगात्मानमैक्षत.                     | क. ४।१             |            |
| मत्तः स्मृतिर्ज्ञान्मपोहनं च.            | म. गी. १५।१५       |            |
| यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा       | म्. भ.गी. १८।५     | 3          |
| मृत्योः स मृत्युमाप्ताति.                | बृ. ४।४।१९         |            |
| यत्साक्षाद्परीक्षात्                     | बृ. ३।४।१          | ३०         |



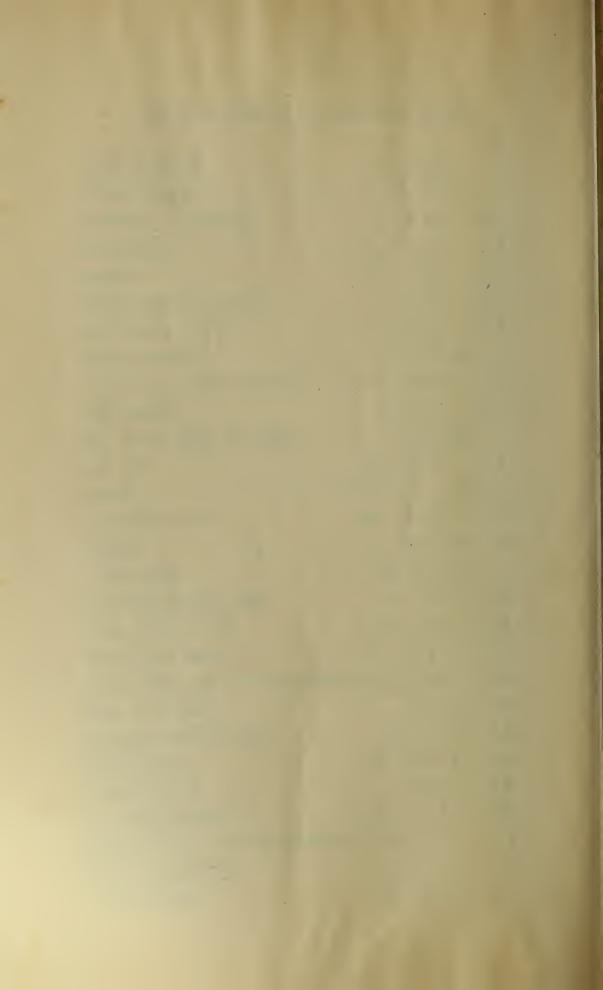





PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BL 1120 K45P37 1919

Upanishads. Kena-upanishad Kenopanisad

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 14 12 11 11 007 4